## वाजसनेयिमाध्यन्दिनशाखीय यजुर्वेदसंहिता

#### ग्रथ प्रथमोऽध्यायः

इषे त्वोर्जे त्वां वायवं स्थ देवो वं÷ सिवता प्राप्यतु श्रेष्ठंतमाय कर्मणु श्राप्यायध्वमघ्नचाऽइन्द्राय भागम्प्रजावतीरनमीवाऽश्रयदमा मा वं स्तेनऽईशतु माघशिहसो ध्रुवाऽश्रस्मिन्गोपतौ स्यात बह्रीर्यजमानस्य पुशून्पाहि १

वसों पुवित्रमिसु द्यौरेसि पृथिव्यसि मातुरिश्वनो घुर्मोऽसि विश्वधांऽत्रसि । पुरमेगु धाम्रा दृहहेस्व मा ह्यार्मा ते युज्ञपंतिर्ह्धार्षीत् २

वसों पुवित्रमिस शुतधीरुँवसों पुवित्रमिस सुहस्रधारम् । देवस्त्वी सिवृता पुनातु वसों पुवित्रेण शुतधरिण सुप्वा कामधुच ३

सा विश्वायुरं सा विश्वकर्मा सा विश्वधीयारं । इन्द्रेस्य त्वा भागः सोमेनातेनच्मि विष्णौ हव्यः रेज्ञ ४

त्र्रग्ने व्रतपते वृतर्ञ्चरिष्यामि तच्छिकेयुन्तन्मे राध्यताम् । इदमुहमनृतात्सुत्यमुपैमि ५

कस्त्वी युनिक्ति स त्वी युनिक्ति कस्मै त्वा युनिक्ति । । कर्मगे वाँवेषीय वाम् ६ प्रत्युष्टुः रचुः प्रत्युष्ट्याऽत्ररातयो निष्टप्तः रचो निष्टप्ताऽत्ररातयः । उर्जून्तरिचुमन्वेमि ७

धूरेसि धूर्व धूर्वन्तन्धूर्व तँयोस्मान्धूर्वति तन्धूर्व यँवयन्धूर्वामह । देवानीमसि विह्नितम्ह सिह्नितम्पप्रितमञ्जूष्टेतमन्देवहूर्तमम् ५ ग्रह्वेतमसि हिव्धानिन्दृहहेस्व मा ह्यामा ते युज्ञपतिर्ह्वार्षीत् । विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वातायापेहतुह रज्ञो वच्छेन्ताम्पन्ने ह

देवस्यं त्वा सवितुः प्रसुवेशिनौर्बाहुभ्यम्पूष्णो हस्ताभ्याम् । स्रुग्नये जुष्टेङ्गृह्णाम्युग्नीषोमाभ्याञ्जष्टेङ्गृह्णामि १०

भूतायं त्वा नारतिये स्वरभिविरूयेषुन्दृहर्हन्तान्दुर्याहं पृथिव्यामुर्जुन्तरिच्चमन्वेमि पृथिव्यास्त्वा नाभौं सादयाम्यदित्याऽउपस्थेऽग्ने हुव्यह रंच ११

पुवित्रं स्थो वैष्णुव्यो सिवुतुर्वः प्रसुवऽउत्पुनाम्यिच्छिद्रेण पुवित्रेणु सूर्वस्य रिश्मिभि÷ । देवीरापोऽत्रग्रेगुवोऽत्रग्रेपुवोग्रऽडुममुद्य युज्ञन्नेयुताग्रे युज्ञपेतिह सुधातुँयुज्ञपेतिन्देवुयुर्वम् १२

युष्माऽइन्द्रीवृशीत वृत्रुतूर्ये यूयिमन्द्रिमवृशीध्वंवृत्रुतूर्ये प्रोित्तिता स्थ । स्रुग्नये त्वा जुष्टुम्प्रोत्ताम्युग्नीषोमाभ्यान्त्वा जुष्टुम्प्रोत्तामि । दैव्याय कर्मशे शुन्धध्वन्देवयुज्याये यद्वोशुद्धाः पराजुष्नुरिदंवुस्तच्छुन्धामि १३ शर्मास्यविधूतह रज्ञोविधूताऽग्ररीतयोदित्यास्त्वर्गसि प्रति त्वादितिर्वेत्त । ग्रद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुधुह प्रति त्वादित्यास्त्वरवेत्तु १४

म्रुग्नेस्तुनूरीस वाचो विसर्जनन्देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद्ग्रीवासि वानस्पत्यः स इदन्देवेभ्यो हविः शीमीष्व सुशमि शमीष्व । हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि १५

कुकुटोसि मध्जिह्नऽइष्मूर्जमार्वद त्वयां वयह सङ्घातः सङ्घातञ्जेष्म वृषवृद्धमसि प्रति त्वा वृषवृद्धवेतु परापूत् रच्हः परापूताऽत्ररात्योऽपहत् रचौ वायुर्वो विविनक्त देवो वे÷सविता हिरंगयपाणिः प्रति गृभ्णात्विच्छिद्रेग पाणिनां १६

धृष्टिरस्यपग्निऽत्रुग्निमामार्वञ्जिह निष्कुव्यार्दे सेधा देवयजँवह । ध्रुवमेसि पृथिवीन्दृेश्ह ब्रह्मवनि त्वा चत्रुवनि सजातुवन्युपेदधामि भ्रातृंव्यस्य वुधार्य १७

त्रम्भे ब्रह्मं गृभ्णीष्व धुरुणंमस्यन्तरिचन्दृहृह ब्रह्मविन त्वा चत्रविन सजातवन्युपंदधामि भ्रातृंव्यस्य वृधार्य । धुर्त्रमंसि दिवेन्दृहृह ब्रह्मविन त्वा चत्रविन सजातवन्युपंदधामि भ्रातृंव्यस्य वृधार्य । विश्वाभ्यस्त्वाशांभ्यऽउपं दधामि चित्तं स्थोर्ध्वचितो भृगूंगामङ्गिरसा तपंसा तप्यध्वम् १८ शर्मास्यवंधूत्रः रचोवंधूताऽत्ररातयोदित्यास्त्वगिस् प्रति त्वादितिर्वेत्त् । धिषणीस पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्त् दिव स्कम्भनीरिस धिषणीस पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेत्त् धान्यमसि १६

धान्यमिस धिनुहि देवान्प्राणायं त्वोदानायं त्वा व्यानायं त्वा । दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धान्देवो वं÷सिवता हिरंगयपाणिहं प्रतिगृभ्णात्विच्छिद्रेण पाणिना चर्चुषे त्वा मुहीनाम्पयोसि २०

देवस्यं त्वा सिवतः प्रसिव्वेश्विनौर्बाहभ्याम्पूष्णो हस्तभ्याम् । संवैपामि समाप्ऽत्रोषधीभिहं समोषधयो रसेन । सह रेवतीर्जगतीभिहं पृच्यन्ता ७ सम्मध्रमतीर्मध्रमतीभिहं पृच्यन्ताम् २१

जनेयत्ये त्वा सँयौंमीदमुग्नेरिदमुग्नीषोर्मयोरिषे त्वी घुर्मोसि विश्वायुरुरुप्रथा ऽउरुप्रथस्वोरु ते युज्ञपेतिह प्रथतामुग्निष्टे त्वचम्मा हिहसीद्देवस्त्वी सविता श्रीपयतु वर्षिष्ठेधि नाकै २२

मा भेर्मा सँविक्थाऽत्रतमेरुर्यज्ञोतमेरुर्यजमानस्य प्रजा भूयात्रिताये त्वा द्वितायं त्वैकृतायं त्वा २३

देवस्यं त्वा सिवृतुः प्रसिव्वेश्विनौर्बाहुभ्याम्पूष्णो हस्तिभ्याम् । स्राददेध्वरुकृतेन्देवेभ्युऽइन्द्रस्य बाहुरसि दिर्चणः सहस्रभृष्टिः शुततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो वधः २४

पृथिवि देवयज्नयोषिध्यास्ते मूलुम्मा हि सिषंबुजङ्गेच्छ गोष्ठानुंवर्षतु

[Yajur Veda]

ते द्यौर्बधान देव सवितह परमस्याम्पृथिव्या ७ शतेन पाशैर्बीस्मान्द्रेष्टि यद्ये व्यन्द्विष्मस्तमतो मा मौंक २४

त्रपारर्रम्पृथिव्ये देवयर्जनाद्धध्यासँबुजङ्गेच्छ गोष्ठानुँवर्षतु ते द्यौर्बधान देव सवितः परमस्याम्पृथिव्या ए शतेन पाशैर्योस्मान्द्रेष्टि यर्ञ्च व्यन्द्रिष्मस्तमतो मा मौंक । अरेरो दिवम्मा पेप्तो द्रप्सस्ते द्याम्मा स्कन्वुजङ्गेच्छ गोष्ठानुँवर्षतु ते द्यौर्बधान देव सवितः परमस्याम्पृथिव्या ए शतेन पाशैर्योस्मान्द्रेष्टि यर्ञ्च व्यन्द्रिष्मस्तमतो मा मौंक २६

गायुत्रेर्ण त्वा छन्देसा परिगृह्णामि त्रैष्ट्रेभेन त्वा छन्देसा परि गृह्णामि जगतेन त्वा छन्देसा परिगृह्णामि । सुद्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदी चास्यूर्जस्वती चासि पर्यस्वती च २७

पुरा क्रुरस्य विसृपो विरिष्शानुदादाय पृथिवीञ्जीवदीनुम् । यामैरयँश्चन्द्रमिस स्वधाभिस्तामु धीरासोऽत्रमुदिश्यं यजन्ते । प्रोच्चेणीरासोदय द्विषतो वधोऽसि २८ प्रत्युष्टृह रच्हं प्रत्युष्टाऽत्ररातयो निष्टप्तृह रच्छो निष्टप्ताऽत्ररातयह । ग्रानिशितोसि सपत्नुचिद्वाजनिन्त्वा वाजेध्यायै सम्मार्ज्म । प्रत्युष्टृह रच्हं प्रत्युष्ट्याऽत्ररातयो निष्टप्तृह रच्छो निष्टप्ताऽत्ररातयह । ग्रानिशितासि सपत्नुचिद्वाजिनीन्त्वा वाजेध्यायै सम्मार्ज्म २६

म्रदित्यै रास्नीस् विष्णौर्वेष्पोस्यूर्जे त्वादब्धेन त्वा चत्तुषावेपश्यामि । स्रुग्नेर्जिह्नासि सुहूर्देवेभ्यो धाम्नेधाम्ने मे भव यर्जुषेयजुषे ३० सुवितुस्त्वी प्रसुवऽउत्पुनाुम्यच्छिद्रेग पुवित्रेगु सूर्यस्य रुश्मिभि÷ । सुवितुर्व÷ प्रसुवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेश पुवित्रेशु सूर्वस्य रुश्मिभि÷ । तेजौसि शुक्रमेस्यमृतेमसि धामु नामासि प्रियन्देवानामनाधृष्टन्देव्यजनमसि ३१ इति प्रथमोऽध्यायः

### म्रथ द्वितीयोऽध्यायः

कृष्णौस्याखरेष्ट्रोग्नये त्वा जुष्टम्प्रोचीम् वेदिरसि बहिषे त्वा जुष्टाम्प्रोचीम बहिरीस स्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टम्प्रोचीम्यदित्यै व्युन्दीनम् १

ग्रदित्यै व्युन्देनमसि विष्णौ स्तुप्गोऽस्यूर्णमदसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थान्देवेभ्यो भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहां भूतानाम्पतेये स्वाहां २

गुन्धुर्वस्त्वो विश्वावंसुहं परिदधातु विश्वस्यारिष्टग्रै यर्जमानस्य परिधिरेस्यमिरिडऽईडित? । इन्द्रेस्य बाहुरेसि दिन्नेगो विश्वस्यारिष्टग्रै यर्जमानस्य परिधिरेस्यमिरिडऽईडित? । मित्रावर्रुगो त्वोत्तरत? परिधत्तान्धुवेगु धर्मगा विश्वस्यारिष्टग्रै यर्जमानस्य परिधिरेस्यमिरिडऽईडित? ३

वीतिहौत्रन्त्वा कवे द्युमन्तुः सिमधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे ४

सुमिदेसि सूर्वस्त्वा पुरस्तित्पातु कस्योश्चिद्धभिशेस्त्यै । सुवितुर्बाहू स्थऽऊर्णमदसन्त्वा स्तृगामि स्वासुस्थन्देवेभ्युऽग्रा त्वा वसेवो रुद्राऽग्रीदित्याः सेदन्तु ४

घृताच्येसि जुहूर्नाम्ना सेदिम्प्रियेण धाम्नी प्रियह सदुऽत्रासीद घृताच्येस्युपभृन्नाम्ना सेदिम्प्रियेण धाम्नी प्रियह सदुऽत्रासीद घृताच्येसि ध्रुवा नाम्ना सेदिम्प्रियेण धाम्नी प्रियह सदुऽत्रासीद प्रियेण धाम्नी प्रियह सदऽत्रासीद । ध्रुवाऽत्रीसदनृतस्य योनी ता विष्णो पाहि पाहि युज्ञम्पाहि युज्ञपंतिम्पाहि माँयंजुन्यम् ६

त्र्रग्ने वाजजिद्वाजेन्त्वा सरिष्यन्तँवाजितिह सम्मीर्ज्म । नमौ देवेभ्ये÷ स्वधा पितृभ्ये÷ सुयमै मे भूयास्तुमस्केन्नमुद्य ७

ग्रस्केन्नमुद्य देवेभ्यऽग्राज्यह सिम्प्रियासुमिङ्घिणा विष्णो मा त्वावेक्रमिषुँवस्नेमतीमग्ने ते छायामुपेस्थेषुँविष्णो स्थानेमसीतऽइन्द्रौ वीर्यमकृणोदूर्ध्वोध्वरऽग्रास्थात् ५

त्रमे वेर्होत्रॅवेर्दूत्युमवतान्त्वान्द्याविष्धिवीऽत्रव त्वन्द्याविष्धिवी स्वष्टकृद्देवेभ्युऽइन्द्रऽत्राज्येन हुविषां भूत्स्वाहा सञ्ज्योतिषा ज्योति÷ ६

मयीदिमन्द्रेऽइन्द्रियन्देधात्वस्मान्नायौ मुघवनिहं सचन्ताम् । ग्रुस्मार्केहं सन्त्वाशिषं÷ सुत्या न॑÷ सन्त्वाशिषऽउपेहूता पृथिवी मातोपु माम्पृथिवी माता ह्रंयतामुग्निराग्नीधात्स्वाहां १०

उपेहूतो द्यौष्पितोपु मान्द्यौष्पिता ह्वीयतामुग्निराग्नीधात्स्वाही । देवस्य त्वा सवितुः प्रसुव्लेश्विनौर्बाहुभ्याम्पूष्णो हस्ताभ्याम् । प्रतिगृह्णाम्युग्नेष्ट्रास्येनु प्राश्नीमि ११

एतन्ते देव सवितर्युज्ञम्प्राहुर्बृहुस्पतेये ब्रुह्मर्रो । तेने युज्ञमेव तेने युज्ञपितिन्तेनु मामेव १२

मनौ जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्ध्वज्ञिम्नन्तेनोत्वरिष्टँषुज्ञः समिमन्देधातु । विश्वे देवासंऽइह मोदयन्तामो३म्प्रतिष्ठ १३ एषा तेऽग्रग्ने समित्तया वर्धस्व चा चे प्यायस्व । वृधिषीमहि च वृयमा चे प्यासिषीमहि । ग्रग्ने वाजजिद्वार्जन्त्वा ससृवाऐसँवाजुजितुह सम्मार्ज्मि १४

स्रुग्नीषोमेयोरु जितिमनू जेषुँवा जेस्य मा प्रस्वेन प्रोहिमि । स्रुग्नीषोमो तमपेनुदताँ योस्मान्द्रेष्टि यर्च व्यन्द्रिष्मो वार्जस्यैनम्प्रस्वेनापोहामि । इन्द्राग्नचोरु जितिमनू जेषुँवा जेस्य मा प्रस्वेन प्रोहिमि । इन्द्राग्नी तमपेनुदताँ योस्मान्द्रेष्टि यर्च व्यन्द्रिष्मो वार्जस्यैनम्प्रस्वेनापोहामि १५

वस्पियस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्विदित्येभ्यस्त्वा सञ्जीनाथान्द्यावापृथिवी मित्रावर्रणौ त्वा वृष्टचीवताम् । व्यन्तु वयोक्तिः रिहीणा मरुताम्पृषितीर्गच्छ वृशा पृश्निर्भूत्वा दिविङ्गच्छ ततौ नो वृष्टिमाविह । चुनुष्पाऽत्रीग्नेऽसि चर्नुमें पाहि १६

यम्परिधिम्पर्यर्धत्थाऽस्रग्ने देव पाणिभिर्गुह्ममनिः । तन्तेऽपुतमनु जोषेम्भराम्येष नेत्त्वदेपचेतयोताऽस्रग्नेश प्रियम्पाथोपीतम् १७

सुं स्त्रवभीगा स्थेषा बृहन्ते÷ प्रस्तरेष्ठाः परिधेयश्चि देवाः । इमाँवाचेमभि विश्वे गृगन्तेऽत्रासद्यास्मिन्बुर्हिषि मादयध्वं स्वाहा वाट् १८

घृताची स्थो धुर्यो पाति सुम्ने स्थे÷ सुम्ने मो धत्तम् । यज्ञ नर्मश्च तुऽउपे च युज्ञस्ये शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्टे मेु सन्तिष्ठस्व 38

त्रभ्रेदब्धायोशीतम पाहि मां दिद्योश पाहि प्रसित्ये पाहि दुरिष्टचै पाहि दुरिद्युन्याऽत्र्वविषत्रे÷ पितुङ्कण सुषदा योनी स्वाहा वाड्मये सँवेशपतये स्वाहा सरस्वत्ये यशोभिगिन्यै स्वाहां २०

वेदोसि बेन त्वन्दैव वेद देवेभ्यौ वेदोर्भवस्तेन महाँवेदो भूयाह । देवो गातुविदो गातुंवित्त्वा गातुमित । मनसस्पतऽडुमन्दैव युज्ञ स्वाहा वातै धाह २१

सम्बुर्हिरेङ्गा हिवर्षा घृतेन समीदित्यैर्वसृभिहं सम्मुरुद्धि÷ । सिमन्द्रौ विश्वदेवेभिरङ्गान्दिव्यन्नभौ गच्छतु यत्स्वाहा २२

कस्त्वा विमुंश्चित् सत्वा विमुंशित कस्मै त्वा विमुंशित तस्मै त्वा विमुंशित । पोषिय रत्त्रसाम्भागोसि २३

सँवर्चसा पर्यसा सन्तनूभिरगेन्महि मनेसा सह शिवेने । त्वष्टी सुदत्रो विदेधातु रायोनुंमार्ष्ट् तुन्वो यद्विलिष्टम् २४

दिवि विष्णुर्विक्र ऐस्त जागीतेन छन्दिसा ततो निर्भक्तो य्रोस्मान्द्रेष्टि यर्च व्यन्द्रिष्मोन्तरिन्ने विष्णुर्विक्र ऐस्त त्रैष्ट्रीभेन छन्दिसा ततो निर्भक्तो य्रोस्मान्द्रेष्टि यर्च व्यन्द्रिष्मः पृथिव्यांविष्णुर्विक्र ऐस्त गायत्रेण छन्दिसा ततो निर्भक्तो य्रोस्मान्द्रेष्टि यर्च व्यन्द्रिष्मोस्मादन्नादुस्य प्रतिष्ठायाऽत्रग्रंगन्म स्वः सञ्ज्योतिषाभूम २४

[Yajur Veda]

स्वयम्भूरीस श्रेष्ठी रिश्मर्वर्चीदाऽत्रीस वर्ची मे देहि । सूर्यस्यावृतमन्वावेर्ते २६

त्र्रभ्रे गृहपते सुगृहपुतिस्त्वयाभ्रेहङ्गृहपतिना भूयासह स्गृहपतिस्त्वम्मयाग्ने गृहपतिना भूयाह । ग्रुस्थ्ररि गो गार्हपत्यानि सन्तु शुति हिम्। सूर्यस्यावृतुमन्वावेर्ते २७

त्र्रग्ने व्रतपते व्रतमेचारिषन्तदेशकन्तन्मेराधीदमहँबऽएवास्मि सोस्मि 25

ग्रुग्नये कञ्यवाहेनायु स्वाहा सोमीय पितृमते स्वाही । त्रपहताऽत्रस्रा रचां ऐसि वेदिषद÷ २६

वे रूपारि प्रतिमुञ्जमानाऽत्रस्रुराह सन्ते÷ स्वधया चरन्ति । परापुरी निपुरो वे भरेन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्प्रगुदात्यस्मात् ३०

त्रुत्रे पितरो मादयध्वँषथाभागमावृषायध्वम् । म्रमीमदन्त पितरौ यथाभागमावृषायिषत ३१

नमीं वह पितरो रसाय नमीं वह पितरह शोषीय नमीं वह पितरो जीवायु नमी वह पितरह स्वधायै नमी वह पितरो घोरयु नमी वह पितरो मुन्यवे नमौ वह पितरह पितरो नमौ वो गृहान्न÷ पितरो दत्त सतो वं÷ पितरो देष्मैतर्ह्र÷ पितरो वास्ऽग्रार्धत ३२

त्रार्धत पितरो गर्भङ्कमारम्पूष्करस्त्रजम् । यथेह पुरुषोस्तत् ३३

ऊर्जुंबर्हन्तीरुमृत॑ङ्कृतम्पर्य÷ कीलालम्पिरुस्रुतंम् । स्वधा स्थं तुर्पर्यत मे पितृन् ३४

इति द्वितीयोऽध्यायः

# म्रथ तृतीयोऽध्यायः

सुमिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयुतातिथिम् । स्रास्मिन्हुव्या जुहोतन १

सुसीमद्भाय शोचिषे घृतन्तीवर्ञ्जहोतन । स्रुग्नये जातवैदसे २

तन्त्वा सुमिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामिस । बृहच्छीचा यविष्ठच ३

उपं त्वाग्ने हुविष्मंतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत । जुषस्वं सुमिधो ममं ४

भूर्भुवुह स्वुद्यौरिव भूम्रा पृंथिवीवे वरिम्णा । तस्योस्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेमिमेन्नादमुनाद्यायादेधे ५

ग्रायङ्गोः पृश्निरक्रमीदसेदन्मातरम्पुरः । पितरेश्च प्रयन्त्स्वे÷ ६

ग्रुन्तर्श्वरित रोचुनास्य प्राुगाद्पानुती । व्यरव्यन्महिषो दिवम् ७

त्रिष्टशद्धाम् विरोजित् वाक्पेतुङ्गायं धीयते । प्रतिवस्तोरह द्युभि÷

म्रिप्तिज्योतिरिप्तिश् स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा । म्रिप्तिवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा । ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा १

सुजूर्देवेन सिव्तृत्रा सुजू राज्येन्द्रेवत्या । जुषागोऽत्रुग्निर्वेतु स्वाही । सुजूर्देवेन सिव्तृत्रा सुजूरुषसेन्द्रेवत्या । जुषाग्रः सूर्यो वेतु स्वाही १० उपुप्रयन्तौऽत्रध्वुरम्मन्त्रँवोचेमाुग्नयै । त्राुरेऽत्रुस्मे चे शृरावृते ११

त्रुग्निर्मूर्धा दिव? कुकुत्पति÷ पृथिव्याऽत्रुयम् । त्रुपा७ रेति७सि जिन्वति १२

उभा वामिन्द्राग्नीऽत्र्राहुवध्याऽउभा रार्धसह सह मदियध्यै । उभा दाताराविषा७ रेयीगामुभा वार्जस्य सातये हुवे वाम् १३

त्रुयन्ते योनिर्ऋत्वियो यतौ जातोऽत्ररौचथाह । तञ्जानन्नेग्रऽत्रारोहाथां नो वर्धया रियम् १४

म्रुयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोता यजिष्ठोऽम्रध्वरेष्वीडर्च÷ । यमप्रवानो भृगवो विरुरुचुर्वनैषु चित्रॅविभ्वॅविशेविशे १४

त्रुस्य प्रतामनु द्युत॑६ शुक्रन्दु॑दुहेऽत्रहंयः । पर्य÷ सहस्रुसामृषिम् १६

तुनूपाऽत्रीग्नेसि तुन्वम्मे पाह्यायुर्दाऽत्रीग्नेस्यायुर्मे देहि वर्चोदाऽत्रीग्नेसि वर्चो मे देहि । त्राग्ने वन्मे तुन्वाऽऊनन्तन्मुऽत्रापृंग १७ इन्धीनास्त्वा शुति हिमी द्युमन्तु सिमीधीमिह । वर्यस्वन्तो वयुस्कृती सहिस्वन्तः सहस्कृतीम् । त्राग्ने सपबुदम्भीनुमदेब्धासोऽत्रद्वीभ्यम् । चित्रविसो स्वस्ति ते पारमेशीय १८

सन्त्वमीग्रे सूर्वस्य वर्चसागथाहं समृषीगा 🖰 स्तुतेन ।

सिम्प्रियेण धाम्रा समुहमार्युषा सँवर्चसा सम्प्रजया सह रायस्पोषेण ग्मिषीय १६

ग्रन्धु स्थान्धौ वो भन्नीयु महे स्थु महो वो भन्नीयोर्जु स्थोर्जंबो भन्नीय रायस्पोर्ष स्थ रायस्पोषँवो भन्नीय २०

रेवेती रर्मध्वमुस्मिन्योनीवुस्मिन्गो्धेके स्मिन्त्वये । इहैव स्तु मार्पगात २१

सुहिहतासि विश्वरूप्यूर्जा माविश गौपुत्येन । उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्द्धिया व्यम् । नमो भरेन्तुऽएमसि २२

राजन्तमध्वुरार्गाङ्गोपामृतस्यु दीदिविम् । वर्धमानु ७ स्वे दमे २३

स र्न÷ पितेव सूनवेग्ने सूपायुनो भेव । सर्चस्वा नः स्वुस्तये २४

त्रमे त्वन्नोऽत्रन्तमऽउत त्राता शिवो भेवा वरूथ्य÷ । वसुरिमिर्वसुश्रवाऽत्रच्छा निच्च द्युमत्तमह रियन्दिः २४

तन्त्वां शोचिष्ठ दीदिवहं सुम्नायं नूनमीमहे सर्विभ्यहं । स नौ बोधि श्रुधी हर्वमुरुष्या गौऽत्रघायुतश संमस्मात् २६

इडुऽएह्यदितु एहि काम्याऽएत । मियं वह कामुधरंगम्भूयात् २७

सोमानु ए स्वरंगङ्कगुहि ब्रह्मगस्पते । कुत्तीवन्तुं वऽत्रौशिजः २८

यो रेवान्योऽस्रमीवृहा वसुवित्पृष्टिवर्द्धनः । स ने÷ सिषक्तु यस्तुरः २६

मा नुहं शहसोऽत्रर्ररुषो धूर्तिः प्रगुङ्नर्त्यस्य । रत्तां गो ब्रह्मगस्पते ३०

महि त्रीगामवौऽस्तु द्युचिम्म्त्रस्यविम्गः । दुराधषुवरुगस्य ३१

नुहि तेषामुमा चुन नाध्वसु वारुगेषु । ईशे रिपुर्घशिष्टसं ३२

ते हि पुत्रासोऽत्र्यदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्त्रम् ३३

कुदाचन स्तुरीरेसि नेन्द्रे सश्चिस दाशुषे । उपोपेन्नु मेघवुन्भूयुऽइन्नु ते दानेन्द्रेवस्य पृच्यते ३४

तत्संवितुर्वरेरायम्भर्गो देवस्यं धीमहि । धियो यो नं÷ प्रचोदयात् ३४

परि ते दूडभो रथोस्मा२ँ॥ऽत्र्र्यश्नोतु विश्वतं÷ । वेनु रचिस दाशुषं÷ ३६

भूर्भुवृहं स्वु÷ सुप्रजा? प्रजाभि÷ स्या७ सुवीरी वी्रे? सुपोषुहं पोषैहं। । नर्ष प्रजाम्मे पाहि श७स्य पुशून्मे पाह्यर्थर्ष पितुम्मे पाहि ३७ ग्रागेन्म विश्ववेदसमुस्मभ्यंवसुवित्तेमम् । ग्रग्ने सम्राडुभि द्युम्नमुभि सहुऽन्रायेच्छस्व ३८

त्रुयमुग्निर्गृहपेतिर्गार्हपत्यहं प्रजायां वसुवित्तंमहं । त्र्रग्ने गृहपतेभि द्युम्नमुभि सहुऽत्र्रायंच्छस्व ३६

त्रुयमुग्निः पुरीष्यो रियमान्पृष्टिवर्धनः । त्राग्ने पुरीष्याभि द्युम्नमुभि सहुऽत्रायंच्छस्व ४०

गृहा मा बिभीत मा वैपध्वमूर्जम्बभ्रेतऽएमेसि । ऊर्जम्बभ्रेद्रहं सुमनहं सुमेधा गृहानैमि मनेसा मोदेमानहं ४१

येषामुध्येति प्रवसुन्येषु सौमनुसो बृहः । गृहानुपह्वयामहे ते नौ जानन्तु जानुतः ४२

उपेहूताऽडुह गावऽउपेहूताऽग्रजावर्य÷ । ग्रथोऽग्रन्नस्य कीलालऽउपेहूतो गृहेषुं नह । चेमाय वह शान्त्यै प्रपेद्ये शिवह शुग्मह शुँयो? शुँयो? ४३

प्रघासिनौ हवामहे मुरुतेश्च रिशादेसह । कुरुम्भेर्ग सुजोषेसह ४४

यद्ग्रामे यदरेगये यत्सुभायाँयदिन्द्रिये । यदेनेश्चकृमा वयमिदन्तदर्वयजामहे स्वाही ४५

मो षू र्णऽइन्द्रात्रं पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नवया? । मुहश्चिद्यस्यं मीढुषौ युव्या हुविष्मतो मुरुतो वन्दते गी? ४६ त्रक्रन्कर्म कर्मकृते÷ सह वाचा मैयोभुवा । देवेभ्युः कर्म कृत्वास्तुम्प्रेते सचाभुवः ४७

ग्रवंभृथ निचुम्पुण निचेरुरेसि निचुम्पुण? । ग्रवं देवेर्देवकृतमेनों यासिषुमवु मर्त्युर्मर्त्यकृतम्पुरुराव्णों देव रिषस्पीहि ४८

पूर्णा देविं परीपतु सुपूर्णा पुनुरापत । वुस्नेव विक्रीणावहाऽइषुमूर्जेः शतक्रतो ४६

देहि में दर्वामि ते नि में धेहि नि ते दर्ध । निहारेश्च हर्रासि में निहारिन्नहेराणि ते स्वाही ४०

त्रमुन्नमीमदन्तु ह्यवं प्रियाऽत्रधूषत । त्रस्तौषतु स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मृती योजाु न्विन्द्र ते हरी ४१

सुसुन्दृशेन्त्वा व्यम्मर्घवन्वन्दिषीमिहे । प्रनूनम्पूर्णबेन्धुर स्तुतो यसि वशारं ॥ऽग्रनु योजा न्विन्द्र ते हरी ५२

मनो न्वाह्ममहे नाराशुरृसेनु स्तोमैन । पितृगाञ्च मन्मीभहं ४३

म्रा निऽएतु मनुहं पुनुहं क्रत्वे दर्ज्ञाय जीवसे । ज्योक्च सूर्यन्दृशे ४४

पुनर्निः पितरो मनो ददातु दैव्यो जर्न÷ । जीवँबातिः सचेमहि ४४

व्यह सौम बुते तव् मनस्तुनूषु बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ४६

एष ते रुद्र भाग? सह स्वस्नाम्बिकया तर्ञ्जुषस्व स्वाहैष ते रुद्र भागऽत्र्राखुस्ते पृशु? ४७

ग्रवं रुद्रमंदीमुह्यवं देवन्त्र्यम्बकम् । यथां नो वस्यंसुस्करद्यद्यथां नुहं श्रेयंसस्कर्द्यथां नो व्यवसाययात् ४८

भेषुजर्मिस भेषुजङ्गवेश्वीय पुरुषाय भेषुजम् । सुखम्मेषाय मेष्यै ४६

त्रयेम्बकँषजामहे सुगुन्धिम्पृष्टिवर्धनम् । उर्वा्रुकिमिवु बन्धनान्मृत्योर्मुचीयु मामृतति । त्रयेम्बकँषजामहे सुगुन्धिम्पृतिवेदेनम् । उर्वा्रुकिमिव बन्धनादितो मुचीयु मामुते÷ ६०

एतत्ते रुद्रावुसन्तेनं पुरो मूर्जवृतोतीहि । स्रवंततधन्वा पिनाकावसुरं कृत्तिवासाऽस्रहिहसन्नरं शिवोतीहि ६१

त्र्यायुषञ्जमदेग्नेहं कुश्यपेस्य त्र्यायुषम् । यद्देवेषुं त्र्यायुषन्तन्नौऽग्रस्तु त्र्यायुषम् ६२

शिवो नामसि स्वधितिस्ते पिता नर्मस्तेऽग्रस्तु मा मा हिहसीह । निर्वर्त्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजर्ननाय रायस्पोषीय सुप्रजास्त्वायी सुवीर्याय ६३

इति तृतीयोऽध्यायः

### **ग्र**थ चतुर्थोऽध्यायः

एदमंगन्म देव्यजनम्पृथिव्या यत्रं देवासोऽत्रज्ञंषन्त विश्वं । त्रमुक्सामाभ्यां ए सन्तरंन्तो यर्जुर्भी रायस्पोषेण सिम्षा मंदेम । इमाऽत्र्यापुरं शर्मु मे सन्तु देवीरोषेधे त्रायंस्व स्वधिते मैनेह हिहसीरं १

त्रापीऽत्रुस्मान्मातरे÷ शुन्धयन्तु घृतेने नो घृतुप्व÷ पुनन्तु । विश्वह हि रिप्रम्प्रवहेन्ति देवीरुदिदिभ्युहं शुचिरा पूतऽएमि । दीचातुपसोस्तुनूरेसि तान्त्वी शिवाध शुग्माम्परिदधे भुद्रवर्शुम्पुष्येन् २

मुहीनाम्पयौसि वर्चोदाऽस्रीसु वर्चो मे देहि । वृत्रस्यासि कुनीनेकश्चचुर्दाऽस्रीसु चर्चुर्मे देहि ३

चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मो सविता पुनात्वच्छिद्रेश पुवित्रेश सूर्यस्य रश्मिभे÷ । तस्ये ते पवित्रपते पुवित्रेपूतस्य यत्कोमहं पुने तच्छिकेयम् ४

ग्रा वौ देवासऽईमहे वामम्प्रीयत्यध्वरे । ग्रा वौ देवासऽग्राशिषौ युज्ञियासो हवामहे ४

स्वाहां युज्ञम्मनेसुं स्वाहोरोरन्तरिन्नात्स्वाहा द्यावीपृथिवीभ्या 🖰

## स्वाहा वातादारभे स्वाही ६

त्राकृत्यै प्रयुजेग्नये स्वाहां मेधायै मनसेग्नये स्वाहां दीचायै तपसेग्नये स्वाहा सरस्वत्यै पूष्णेग्नये स्वाहां । त्रापौ देवीर्बृहतीर्विश्वशम्भुवो द्यावापृथिवीऽउरौऽत्र्यन्तरिच । बृहस्पतिये हुविषां विधेमु स्वाहां ७

विश्वौ देवस्यं नेतुर्मर्तो वुरीत सुख्यम् । विश्वौ रायऽईषुध्यति द्यम्रॅवृंगीत पुष्यसे स्वाहो ५

त्राक्सामयोहं शिल्पे स्थस्ते वामारेभे ते मी पातमास्य यज्ञस्योदृचे÷। शर्मासि शर्म मे यच्छ नमस्तेऽत्रस्तु मा मी हिहसीहं ह

ऊर्गस्याङ्गरस्यूर्णमदाऽऊर्जम्मियं धेहि । सोमस्य नीविरिस् विष्णोहं शर्मासि शर्म यजमानुस्येन्द्रेस्य योनिरसि सुसुस्याः कृषीस्कृषि । उच्छ्रीयस्व वनस्पतऽऊुर्ध्वो मी पाह्यहहैसऽग्रास्य यज्ञस्योद्रचे÷ १०

वृतङ्कृणुत वृतङ्कृणुताग्निर्ब्रह्माग्निर्य्ञो वनस्पति र्युज्ञियं÷ । दैवीन्धियम्मनामहे सुमृडीकाम्भिष्टंये वर्चोधाँयज्ञवहस्ह सुतीर्था नौऽत्रसुद्वशे । ये देवा मनौजाता मनोयुजो दर्मक्रतव्रस्ते नौवन्तु ते ने÷ पान्तु तेभ्युहं स्वाही ११

श्वात्राः पीता भवत यूयमपिऽत्रुस्माकंमुन्तरुदरे सुशेविः । ताऽत्रुस्मभ्येमयुद्धमाऽत्र्यनमीवाऽत्र्यनीगसुहं स्वदेन्तु देवीरुमृत्तीऽत्रृतावृधे÷ १२

ड्यन्ते यज्ञियां तुनूरपो मुंञ्चामि न प्रजाम् । स्रुहृहोमुच्हं स्वाहांकृताहं पृथिवीमाविंशत पृथिव्या सम्भव १३

त्रमे त्वह सुजीगृहि व्यह सुमीन्दषीमहि । रची गोऽत्रप्रयुच्छन्प्रबुधै नुहं पुनस्कृधि १४

पुनुर्मनुहं पुनुरायुर्मुऽत्रागुन्पुने÷ प्राग्ः पुनेरात्मा मुऽत्रागुन्पुनुश्चबुहं पुनुहं श्रोत्रेम्मऽत्रागेन् । वृश्वानुरोऽत्रदंब्धस्तनूपाऽत्रुग्निर्न÷ पातु दुरितादेवुद्यात् १४

त्वमीग्ने व्रतपाऽत्रीसि देवऽत्रा मर्त्येष्वा । त्वंषुज्ञेष्वीडर्च÷ । रास्वेयत्सोमा भूयो भर देवो ने÷ सिवता वसौद्राता वस्वदात् १६

एषा ते शुक्र तुनूरेतद्वर्चस्तया सम्भेव भ्राजङ्गच्छ । जूरीस धृता मनेसा जुष्टा विष्णीवे १७

तस्यस्ति सुत्यसीवसहं प्रसुवे तुन्वो यन्त्रमीशीय स्वाही ।

शुक्रमेसि चुन्द्रमस्युमृतमिसि वैश्वदेवमेसि १८

चिदंसि मुनासि धीरेसि दिन्नेगासि नुत्रियासि यज्ञियास्यदितिरस्युभयतहशीर्ष्णी । सा नहं सुप्रांची सुप्रंतीच्येधि मित्रस्त्वां पृदि बंध्रीताम्पूषाध्वंनस्पात्विन्द्रायाध्यंन्नाय १६

त्रमुं त्वा माता मन्यतामनुं पितानु भ्राता सग्ध्योंनु सखा सर्यूथ्यह । सा देवि देवमच्छेहीन्द्रीय सोमह रुद्रस्त्वावर्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुन्रेहि २०

वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्रासि चुन्द्रासि । बृहुस्पतिष्ट्रा सुम्ने रेम्शातु रुद्रो वसुभिराचेके २१

म्रदित्यास्त्वा मूर्धन्नाजिधिमं देवयजीने पृथिव्याऽइडीयास्पदमिस धृतवृत्स्वाही । म्रुस्मे रीमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वयह रायस्पोषेगु वियौष्म तोतो राये÷ २२

समेरूये देव्या धिया सन्दिन्नीरायोरुचेन्नसा । मा मुऽत्रायुः प्रमोषीर्मोऽत्रुहन्तवे वीरॅविदेय तर्व देवि सुन्दृशि २३

एष ते गायत्रो भागऽइति में सोमीय ब्रूतादेष ते त्रैष्ट्रीभो भागऽइति में सोमीय ब्रूतादेष ते जागितो भागऽइति में सोमीय ब्रूताच्छन्दोनामाना एं साम्रीज्यङ्गच्छेति में सोमीय ब्रूतादास्माकोसि शुक्रस्ते ग्रह्यो विचित्तस्त्वा विचिन्वन्त २४ ग्रुभि त्यन्देवह संवितारेमो्गयो÷ कुविक्रेतुमर्चामि सुत्यसेवह रत्नुधामभि प्रियम्मृतिङ्कविम् । ऊर्ध्वा यस्यामित्भाऽग्रदिद्युतृत्सवीमिन् हिरंगयपाणिरिममीत सुक्रतुं÷ कृपा स्वं÷ । प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिहि २४

शुक्रन्त्वां शुक्रेर्गं क्रीगामि चुन्द्रञ्चन्द्रेगामृतंममृतेन । सुग्मे ते गोरस्मे ते चुन्द्रागि तपंसस्तुनूरंसि प्रजापंतेर्वर्गः÷ परमेर्ग पुशुनां क्रीयसे सहस्त्रपोषम्पुषयम् २६

मित्रो नुऽएहि सुमित्रधुऽइन्द्रेस्योरुमाविश दिर्चणमुशन्नुशन्ते ए स्योनश्स्योनम् । स्वान् भ्राजाङ्कारे बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानवेते वे÷ सोमुक्रयेणास्ताने चध्वम्मा वौ दभन् २७

परि माग्ने दुर्श्वरिताद्वाधुस्वा मा सुचेरिते भज । उदार्युषा स्वायुषोदस्थामुमृतार्गं।ऽस्रन् २८

प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम् । येन विश्वाहं परि द्विषौ वृशक्ति विन्दते वस् २६

ग्रदित्यास्त्वगस्यदित्यै सदुऽग्रासीद । ग्रस्तेभ्नाद्द्याँवृष्टिभोऽग्रुन्तरिचुमिमीत वरिमार्गम्पृथिव्याः । ग्रासीदुद्विश्चा भुवनानि सुम्राड्विश्वेत्तानि वर्रगस्य बुतानि ३० वनेषु व्युन्तरिचन्ततानु वाजुमर्वत्सु पर्यऽउस्त्रियासु । हुत्सु क्रतुँवरुंगो विच्वुग्निन्दिवि सूर्वमदधात्सोमुमद्रौ ३१

सूर्वस्य चत्तुरारौहाग्नेरुच्णः कुनीनेकम् । यत्रैतेशेभिरीयेसे भ्राजमानो विपश्चिती ३२

उस्रावेतेन्धूर्षाहौ युज्येथीमनुश्रूऽत्रवीरहर्गौ ब्रह्मचोदीनौ । स्वस्ति यजीमानस्य गृहान्गीच्छतम् ३३

भुद्रो मैसि प्रच्येवस्व भुवस्पते विश्वीन्यभि धार्मानि । मा त्वी परिपरिशौ विदुन्मा त्वी परिपन्थिनौ विदुन्मा त्वा वृकोऽग्रघायवौ विदन् । श्येनो भूत्वा परीपत् यजीमानस्य गृहान्नीच्छ् तन्नौ सँस्कृतम् ३४

नमी मित्रस्य वर्रणस्य चर्चसे मुहो देवाय तदृतः संपर्वत । दूरेदृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्वाय शः सत ३४

वर्रगस्योत्तम्भेनमसि वर्रगस्य स्कम्भुसर्जनी स्थो वर्रगस्यऽत्रृतसदेन्यसि वर्रगस्यऽत्रृतसदेनमसि वर्रगस्यऽत्रृतसदेनमासीद ३६

या ते धार्मानि हुविषा यर्जन्ति ता ते विश्वा परिभूरेस्तु युज्ञम् । गुयुस्फार्न÷ प्रतरेणहं सुवीरोवीरहा प्रचेरा सोमु दुर्यान् ३७ इति चतुर्थोऽध्यायः

#### **ग्रथ** पञ्चमोऽध्यायः

ग्रुग्नेस्तुनूरीस विष्णिवे त्वा सोमेस्य तुनूरीस विष्णिवे त्वातिथेरातिथ्यमीस विष्णिवे त्वा श्येनाये त्वा सोमुभृते विष्णिवे त्वाग्नये त्वा रायस्पोषुदे विष्णिवे त्वा १

म्रुग्नेर्जुनित्रमिस् वृषेगो स्थऽउर्वश्येस्यायुरेसि पुरूरवीऽम्रसि । गायुत्रेर्गं त्वा छन्देसा मन्थामि त्रैष्टुंभेन त्वा छन्देसा मन्थामि जागेतेन त्वा छन्देसा मन्थामि २

भवंतन्नहं समंनसो सचेतसावरेपसौ । मा युज्ञह हिहिसिष्टुम्मा युज्ञपंतिञ्जातवेदसो शिवो भवतमुद्य नं÷ ३

त्रुग्नावृग्निश्चरितु प्रविष्टुऽत्रृषीगाम्पुत्रोऽत्र्रभिशस्तिपावा । स ने÷ स्योन> सुयजा यजेह देवेभ्यो हुव्यः सदुमप्रयुच्छुन्त्स्वाही ४

त्रापंतये त्वा परिपतये गृह्णामि तनूनप्त्रे शाक्वराय शक्वंनुऽत्रोजिष्ठाय । त्रानांधृष्टमस्यनाधृष्यन्देवानामोजोनंभिशस्त्यभिशस्तिपाऽत्रीनभिशस्तेन् यमञ्जसा सत्यमुपंगेष♥ स्विते मां धांह ४

त्रुग्ने वतपास्त्वे वतपा या तर्व तुनूरियह सा मिय यो ममे तुनूरेषा सा त्विये । सह नौ वतपते वृतान्यने मे दीचान्दीचार्पतिर्मन्यतामनु तपुस्तर्पस्पतिह ६ त्रुहृशुरेहृशुष्टे देव सोमाप्ययितामिन्द्रयिकधनुविदे । त्रा तुभ्यमिन्द्रहं प्यायतामा त्वमिन्द्रीय प्यायस्व । त्राप्ययास्मान्त्सर्वीन्त्सुन्या मेधयी स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामिशीय । एष्टा रायुहं प्रेषे भगीयऽत्रृतमृतवादिभ्यो नमो द्यावीपृथिवीभ्यीम् ७

या तैऽस्रग्नेयत्श्या तुनूर्विषष्ठा गह्नरेष्ठा । उग्रॅंवचोऽस्रपावधीत्त्वेषॅवचोऽस्रपावधीत्स्वाहां । या तैऽस्रग्ने रजत्श्या तुनूर्विषष्ठा गह्नरेष्ठा । उग्रॅंवचोऽस्रपावधीत्त्वेषॅवचोऽस्रपावधीत्स्वाहां । या तैऽस्रग्ने हरिश्या तुनूर्विषष्ठा गह्नरेष्ठा । उग्रॅंवचोऽस्रपावधीत्त्वेषॅवचोऽस्रपावधीत्स्वाहां ५

तुप्तार्यनी मेसि वित्तार्यनी मेस्यवेतान्मा नाथितादवेतान्मा व्यथितात् । विदेद्गिर्मभो नामाग्नेऽत्रङ्गिरऽत्रार्यना नाम्नेहि योस्याम्पृथिव्यामसि यत्तेनांधृष्टुन्नामं यृज्ञियन्तेन त्वा देधे विदेद्गिर्मभो नामाग्नेऽत्रङ्गिरऽत्रार्यना नाम्नेहि यो द्वितीर्यस्याम्पृथिव्यामसि यत्तेनांधृष्टुन्नामं यज्ञियन्तेन त्वादंधे विदेद्गिर्मभो नामाग्नेऽत्रङ्गिरऽत्रार्यना नाम्नेहि यस्तृतीर्यस्याम्पृथिव्यामसि यत्तेनांधृष्टुन्नामं यज्ञियन्तेन त्वादंधे विदेद्गिर्मभो नामाग्नेऽत्रङ्गिरऽत्रार्यना नाम्नेहि यस्तृतीर्यस्याम्पृथिव्यामसि यत्तेनांधृष्टुन्नामं यज्ञियन्तेन त्वादंधे । त्रार्वे त्वादेववीतये ६

सिंधृंह्यसि सपत्रसाही देवेभ्यं÷ कल्पस्व सिंधृंह्यसि सपत्रसाही देवेभ्यं÷ शुन्धस्व सिंधृंह्यसि सपत्रसाही देवेभ्यं÷ शुम्भस्व १०

इन्ह्रघोषस्त्वा वस्भिः पुरस्तीत्पातु प्रचैतास्त्वा रुद्रैश पृश्चात्पीतु मनोजवास्त्वा पितृभिदीच्चगुतश्पीतु विश्वकेमी त्वादित्यैर्रत्तरतश्पीत्वुदमुहन्तुप्तँवार्बिहुर्धा युज्ञान्निश्सृजामि ११

सिंधृह्यसि स्वाही सिंधृह्यस्यादित्यविनिः स्वाही सिंधृह्यसि ब्रह्मविनें चत्रविनिः स्वाही सिंधृह्यसि सुप्रजाविनी रायस्पोषविनिः स्वाही सिंधृह्यस्याविह देवान्यजीमानाय स्वाही भूतेभ्येस्त्वा १२

धुवोसि पृथिवीन्दृंहह धुवुिचदंस्यन्तरिचन्दृहहाच्युतुिचदंसि दिवन्दृहहाग्रेश पुरीषमिस १३

युञ्जते मर्नऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिते÷ । वि होत्रो दधे वयुनाविदेकुऽइन्मुही देवस्य सिवृतुश परिष्टुतिह स्वाही १४

इदंविष्णुर्विचेक्रमे त्रेधा निर्देधे पुदम् । समूढमस्य पा७सुरे स्वाहां १४

इर्रावती धेनुमती हि भूति सूयविसिनी मनेवे दशस्या । व्यस्किभ्ना रोदंसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीम्भितो मुयूखैं स्वाही १६

देवुश्रुतौ देवेष्वा घौषतुम्प्राची प्रेतमध्वरङ्कल्पर्यन्तीऽऊध्वैषुज्ञन्नयतुम्मा जिह्नरतम् । स्वङ्गोष्ठमार्वदतन्देवी दुर्वेऽत्र्यायुर्मा निर्वादिष्टम्प्रजाम्मा निर्वादिष्टमत्रे रमेथाँवर्ष्मन्पृथिव्याः १७

विष्णोर्नुकॅवीर्याणि प्रवोच्ँयः पार्थिवानि विमुमे रजिं ऐसि । योऽत्रस्किभायदुत्तरह सधस्थँविचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णेवे त्वा १८

दिवो वां विष्णऽउत वां पृथिव्या महो वां विष्णऽउरोर्न्तरिचात् । उभा हि हस्ता वसुना पृगस्वा प्रयेच्छ दिच्चिगादोत सुव्याद्विष्णवे त्वा १६

प्र तिद्वर्ण स्तवते वीर्वेग मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः । यस्योरुषु त्रिषु विक्रमेगेष्वधिद्वियन्ति भुवनानि विश्वा २०

विष्णो ररार्टमसि विष्णोहं श्नर्जे स्थो विष्णोहं स्यूरीसि विष्णोर्धुवोसि । वैष्णवमसि विष्णवे त्वा २१

देवस्यं त्वा सिवृतुः प्रसिव्वेश्विनौर्बाहभ्याम्पूष्णो हस्तिभ्याम् । स्रादंदे नार्यसीदमुहः रच्चेसाङ्गीवाऽस्रपि कृन्तामि । बृहन्नीस बृहद्रवा बृहतीमिन्द्रीय वार्चंवद २२

रत्तोहर्णंवलगृहनंवैष्णुवीमिदमुहन्तंवेलगमुत्किरामि यम्मे निष्ट्यो यममात्यौ निच्खानेदमुहन्तंवेलगमुत्किरामि यम्मे समानो यमसेमानो निच्खानेदमुहन्तंवेलगमुत्किरामि यम्मे सबेन्धुर्यमसेबन्धुर्निच्खानेदमुहन्तंवेलगमुत्किरामि यम्मे सजातो

# यमसंजातो निचुखानोत्कृत्याङ्किरामि २३

स्वराडीस सपलुहा संत्रराडीस्यभिमातिहा जीनराडीस रच्चोहा सर्वराडीस्यमित्रहा २४

र्चोहर्गो वो वलगृहन्हं प्रोच्चीम वैष्णुवार्त्रचोहर्गो वो वलगृहनोर्वनयामि वैष्णुवार्त्रचोहर्गो वो वलगृहनोर्वस्तृगामि वैष्णुवार्त्रचोहर्गों वाँवलगृहन्।ऽउपदधामि वैष्णुवी रेचोहर्गो वाँवलगृहन्। पर्यूहामि वैष्णुवी वैष्णुवमिस वैष्णुवा स्थि २४

देवस्यं त्वा सिवतः प्रंसुवेश्विनौर्बाह्ण्यां म्पूष्णो हस्तांभ्याम् । ग्रादंदे नार्वसीदमहह रत्त्रंसाङ्गीवाऽग्रपि कृन्तामि । यवौसि यवयास्मद्द्वेषौ यवयारातीर्द्विवे त्वान्तरित्ताय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तांल्लोकाः पितृषदंनाः पितृषदंनमसि २६

उद्दिवं ऐ स्तभानान्तरिचम्पृणु दृह्हं स्व पृथिव्यान्धुतानस्त्वां मारुतो मिनोतु मित्रावर्रणौ धुवेणु धर्मणा । ब्रह्मविनं त्वा चत्रविनं रायस्पोषुविन् पर्यूहामि । ब्रह्मं दृह्ह चुत्रन्दृहृहायुर्दृह्ह प्रजान्दृह्ह २७

ध्रुवासि ध्रुव्योयँषजमानोस्मिन्नायतेने प्रजयी पृशुभिर्भूयात् । घृतेने द्यावापृथिवी पूर्वेथामिन्द्रेस्य च्छ्दिरेसि विश्वजनस्ये च्छाया २८

परि त्वा गिर्वशो गिरंऽइमा भेवन्तु विश्वते÷ । वृद्धायुमनु वृद्धेयो जुष्टो भवन्तु जुष्टेयह २६ इन्द्रेस्य स्यूरसीन्द्रेस्य ध्रुवोसि । ऐन्द्रमेसि वैश्वदेवमेसि ३०

विभूरिस प्रवाहेंगो विह्निरिस हव्यवाहेनः । श्रात्रोसि प्रचैतास्तुथोसि विश्ववैदाऽउशिगीसि ३१

उशिगिसि कुविरङ्घीरिरिस बम्भीरिरवस्यूरीस दुर्वस्वाञ्छुन्ध्यूरीस मार्जालीये÷ सम्राडीस कृशानुं÷ परिषद्यीस पर्वमानो नभीसि प्रतक्वी मृष्टोसि हव्यसूद्रनऽत्रभृतधीमासि स्वर्ज्योतिह समुद्रोसि ३२

सुमुद्रोसि विश्वव्यंचाऽत्रुज्ञोस्येकपादहिरसि बुध्यो वार्गस्यैन्द्रमसि सदोस्यृतस्य द्वारौ मा मा सन्तिष्ठमध्वनामध्वपते प्र मो तिर स्वस्ति मेस्मिन्पृथि देवयानै भूयान्मित्रस्य मा ३३

मित्रस्य मा चर्चुषेच्चध्वमग्नयह सगराह सगरा स्थ सगरेगु नाम्ना रौद्रेगानीकेन पात मौग्नयह पिपृत मौग्नयो गोपायत मा नमौ वोस्तु मा मौ हिहसिष्ट ३४

ज्योतिरसि विश्वरूपाँवश्वेषान्देवानि समित् । त्वह सोम तनूकृद्धो द्वेषीभ्योन्यकृतेभ्यऽउरु युन्तासि वर्रूथुं स्वाही जुषाणोऽत्रुपुराज्यस्य वेतु स्वाही ३४

त्रमे नयं सुपर्था रायेऽत्रसमान्विश्वनि देव वुयुननि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जीहरागमेनो भूयिष्ठान्ते नर्मऽउक्तिविधेम ३६

ग्रुयन्नोऽग्रुग्निर्वरिवस्कृगोत्व्यम्मृधे÷ पुरऽएेत् प्रभिन्दन् । ग्रुयँवाजोञ्जयतु वाजेसाताव्यह शत्रूञ्जयतु जर्हषागुह स्वाही ३७ उरु विष्णो विक्रमस्वोरु चर्याय नस्कृधि । घृतङ्कृतयोने पिबु प्रप्रं युज्ञपंतिन्तिरु स्वाहां ३८

देवे सवितरेष ते सोमुस्तह रैचस्व मा त्वी दभन् । एतत्त्वन्देव सोम देवो देवा२ँ॥ऽउपीगाऽइदमुहम्मेनुष्यान्त्सुह रायस्पोषेगु स्वाहा निर्वरुगस्य पाशीन्मुच्ये ३६

ग्रग्ने वतपास्त्वे वतपा या तर्व तुनूर्मयभूदेषा सा त्विय यो मर्म तुनूस्त्वयभूदिय⊱ सा मियं । यथायथन्नौ वतपते वृतान्यन् मे दीचान्दीचापित्रम् ुस्तानु तपस्तपस्पतिहं ४०

उरु विष्णो विक्रमस्वोरु चर्याय नस्कृधि । घृतङ्कृतयोने पिब् प्रप्रं युज्ञपंतिन्तिरु स्वाहां ४१

ग्रत्यन्यार्॥ऽग्रगान्नान्यार्॥ऽउपोगामुर्वाक्त्वा परेभ्योविदम्परोवरेभ्यहं। तन्त्वी जुषामहे देव वनस्पते देवयुज्यायै देवास्त्वी देवयुज्यायै जुषन्तांविष्णीवे त्वा । ग्रोषिधे त्रायेस्व स्विधिते मैनेह हिहसीह ४२

द्याम्मा लैखीरन्तरिचुम्मा हिंह सीह पृथिव्या सम्भेव । ग्रुयह हि त्वा स्वधितिस्तेतिजानह प्रिणुनार्य महते सौभेगाय । ग्रुतस्त्वन्दैव वनस्पते शुतर्वल्शो विरोह सहस्रवल्शा वि वृयह रुहेम ४३

इति पञ्चमोऽध्यायः

### म्रथ षष्ठोऽध्याय<u>ः</u>

देवस्यं त्वा सिवृत् प्रेस्वेश्विनीर्बाह्धयांम्पूष्णो हस्तिभ्याम् । ग्रादेदे नार्वसीदमहह रत्त्रीसाङ्गीवाऽग्रिपं कृन्तामि । यवीसि यवयास्मद्देषो यवयारातीर्दिवे त्वान्तरित्ताय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्ताँल्लोकाः पितृषदेनाः पितृषदेनमसि १

त्रुग्रेगीरीस स्वावेशऽउन्नेतृगामेतस्यं वित्तादिधं त्वा स्थास्यति देवस्त्वां सविता मध्वानक्तु सुपिप्पुलाभ्युस्त्वौषंधीभ्यहः । द्यामग्रेगास्पृत्तुऽत्रान्तरित्तुम्मध्येनाप्राहः पृथिवीमुपरेगादृहृहीहः २

या तुं धार्मान्युश्मसि गर्मध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गाऽस्रयासे÷ । स्रत्राहु तदुंरुगायस्य विष्णोंह परमम्पदमर्व भारि भूरि । ब्रह्मवर्नि त्वा चत्रवर्नि रायस्पोषविन् पर्यूहामि । ब्रह्मे दृहह चुत्रन्दुहहायुर्दृहह प्रजान्दृहह ३

विष्णोहं कर्माणि पश्यत् यतौ व्रतानि पस्पृशे । इन्द्रीस्य युज्यहं सरवी ४

तिद्वष्णोें पर्मम्पदह सदौ पश्यन्ति सूरर्य÷ । दिवीव चनुरातितम्

पुरिवीरिस परि त्वा दैवीर्विशौ व्ययन्ताम्परीमँवर्जमानुह रायौ मनुष्यागाम् । दिवश सूनुरेस्येष ते पृथिव्यॉल्लोकऽत्रारिगयस्ते पृशुश ६ उपावीरस्युपं देवान्देवीर्विशुः प्रागुरुशिजो वहितमान् । देवे त्वष्टर्वसुं रम हुव्या ते स्वदन्ताम् ७

रेवेती रर्मध्वम्बृहस्पते धारया वसूनि । ऋतस्ये त्वा देवहविह पाशैनु प्रतिमुञ्जामि धर्षा मानुषह ५

देवस्यं त्वा सिवृत् प्रंसिव्वेश्विनौर्बाह्भयाम्पूष्णो हस्तिभ्याम् । त्रुग्नीषोमिभ्याञ्जष्ट्रित्तयेनिज्म । त्रुद्धस्त्वौषेधीभ्योऽने त्वा माता मेन्यतामने पितानु भ्राता सगुभ्योनु सखा सर्यूथ्यह । त्रुग्नीषोमिभ्यान्त्वा जुष्टुम्प्रोज्ञामि ६

त्र्रपाम्पेरुरस्यापौ देवी? स्वंदन्तु स्वाृत्तश्चित्सद्देवहवि? । सन्ते प्राुगो वातेन गच्छतुाु समङ्गीनि यजेत्रै ुंह सँयुज्ञपेतिराशिषौ १०

घृतेनाक्तौ पुशूँस्त्रयिथा ऐ रेविति यजीमाने प्रियन्धाऽत्र्याविश । उरोरन्तरिचात्सुजूर्देवेन वातेनास्य हिवषुस्त्मनी यज समस्य तन्वा भव । वर्षो वर्षीयसि युज्ञे युज्ञपितिन्धाः स्वाही देवेभ्यौ देवेभ्यः स्वाही ११

माहिर्भूमा पृदोकुर्नमेस्तऽत्र्यातानानुर्वा प्रेहि । घृतस्ये कुल्याऽउपेऽत्रृतस्य पथ्याऽत्रमुं १२

देवींरापः शुद्धा वौद्वृह् सुपेरिविष्टा देवेषु सुपेरिविष्टा वुयम्पेरिवेष्टारौ भूयास्म १३ वार्चन्ते शुन्धामि प्रागन्ते शुन्धामि चर्चुस्ते शुन्धामि श्रोत्रेन्ते शुन्धामि नाभिन्ते शुन्धामि मेढूंन्ते शुन्धामि पायुन्ते शुन्धामि चुरित्राँस्ते शुन्धामि १४

मनेस्तुऽत्राप्ययिताँवाक्तुऽत्राप्ययिताम्प्रागस्तुऽत्राप्ययिताञ्च बुस्तुऽत्राप्ययिता धे श्रोत्रेन्तुऽत्राप्ययिताम् । यत्ते क्रूरंयदास्थितन्तत्तुऽत्राप्ययितान्निष्टचययतान्तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः । त्रोषेधे त्रायस्व स्वधिते मैनेश हिश्सीः १४

रर्त्तसाम्भागोसि निर्रस्तुह रर्त्तऽइदमहह रत्तोभि तिष्ठामीदमहह रत्तोवंबाधऽइदमहह रत्तोधमन्तमौ नयामि । घृतेनं द्यावापृथिवी प्रोर्णुवाथाँवायो वे स्तोकानामिप्रिराज्यंस्य वेतु स्वाहा स्वाहांकृतेऽऊर्ध्वनंभसम्मारुतङ्गच्छतम् १६

इदमपि प्रविहतावृद्यञ्च मलिञ्च यत् । यञ्चीभिदुद्रोहानृतुँयञ्च शेपेऽत्र्रभीरगम् । त्रापौ मा तस्मादेनसि पर्वमानश्च मुञ्जतु १७

सन्ते मनो मर्नसा सम्प्रागः प्रागेर्न गच्छताम् । रेडेस्युग्निष्ट्रां श्रीगात्वापेस्त्वा समेरिगुन्वातस्य त्वा ध्राज्यै पूष्णो र७ह्योऽऊष्मगौ व्यथिषुत्प्रयुतन्द्वेषे÷ १८

घृतङ्कृतपावानः पिबत् वसाँवसापावानः पिबतान्तरिचस्य हुविरेसि स्वाहो । दिशे÷ प्रदिशेऽत्र्रादिशो विदिशेऽउदिशो दिग्भ्यः

### स्वाही १६

ऐन्द्रश्रपाणोऽत्रङ्गेऽत्रङ्गे निदींध्यदैन्द्रऽउदानोऽत्रङ्गेऽत्रङ्गे निधीतः । देवे त्वष्टभूरि ते सह समेतु सर्लन्मा यद्विष्रूण्मवाति । देवत्रा यन्तुमवसे सखायोनुं त्वा माता पितरो मदन्तु २०

सुमुद्रङ्गेच्छ स्वाहान्तरिचङ्गच्छ स्वाहां देवह सिवितारेङ्गच्छ स्वाहां मित्रावर्रणौ गच्छ स्वाहांहोरात्रे गेच्छ स्वाहा छन्दि भिस गच्छ स्वाहा द्यावापृथिवी गेच्छ स्वाहां युज्ञङ्गेच्छ स्वाहा सोमेङ्गच्छ स्वाहां दिव्यन्नभौ गच्छ स्वाहाग्निंवश्वान्रङ्गेच्छ स्वाहा मनौ मे हार्दि यच्छ दिवन्ते धूमो गेच्छतु स्वज्योति÷ पृथिवीम्भस्मनापृंण स्वाहां २१

मापो मौषधीर्हिहसीर्धाम्नौधाम्नो राजुँस्ततौ वरुग नो मुञ्च । यदाहुरुम्नचाऽइति वरुगेति शपीमहे ततौ वरुग नो मुञ्च । सुमित्रिया नुऽन्नापुऽन्नोषधयह सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि येञ्च व्यन्द्रिष्मः २२

हुविष्मेतीरिमाऽग्रापौ हुविष्मा२ँ॥ऽग्राविवासति । हुविष्मन्देवोऽग्रेध्वरो हुविष्मि२ँ॥ऽग्रस्तु सूर्य÷ २३

म्रुग्नेवींपेन्नगृहस्य सदिस सादयामीन्द्राग्नचोर्भागुधेयी स्थ मित्रावर्रुंगयोर्भागुधेयी स्थ विश्वेषान्देवानीम्भागुधेयी स्थ । म्रुमूर्याऽउप सूर्ये याभिवा सूर्य÷ सुह । ता नौ हिन्वन्त्वध्वरम् २४ हुदे त्वा मनेसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा । ऊर्ध्वमिममेध्वरन्दिवि देवेषु होत्रो यच्छ २५

सोमं राजुन्विश्वास्त्वम्प्रजाऽउपावेरोह विश्वास्त्वाम्प्रजाऽउपावेरोहन्तु । शृणोत्वृग्निः सुमिधा हर्वम्मे शृरवन्त्वापौ धिषणश्च देवीः । श्रोतौ ग्रावाणो विदुषो न यज्ञह शृणोत्ते देवः सीवृता हर्वम्मे स्वाही २६

देवीरापोऽत्रपान्नपाद्यो वेऽऊर्मिहंविष्यऽइन्द्रियावनिमुदिन्तेमहं । तन्देवेभ्यौ देवत्रा देत्त शुक्रुपेभ्यो वेषोम्भाग स्थ स्वाही २७

कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा चित्याऽउन्नेयामि । समापौऽत्रुद्धिरग्मतु समोषेधीभिरोषेधीह २८

यमीग्ने पृत्सु मर्त्युमवा वाजेषु यञ्जनाः । स यन्ता शर्थतीरिष्हं स्वाही २६

देवस्ये त्वा सिवृत् प्रेस्वेश्विनीर्बाहभ्याम्पूष्णो हस्तिभ्याम् । ग्रादेदे रावासि गभीरमिममध्वरङ्क्षधीन्द्रीय सुषूतेमम् । उत्तमेन प्विनोर्जस्वन्तम्मध्मन्तम्पर्यस्वन्तिन्नग्राभ्या स्थ देवृश्रतेस्तुर्पर्यंत मा मनौ मे ३०

मनों में तर्पयत वार्चम्में तर्पयत प्रांगम्में तर्पयत चर्चुर्में तर्पयत श्रोत्रम्में तर्पयतात्मानम्में तर्पयत प्रजाम्में तर्पयत पुशून्में तर्पयत गुगान्में तर्पयत गुगा में मा वितृषन् ३१ इन्द्रीय त्वा वस्नुमते रुद्रवतुऽइन्द्रीय त्वादित्यवतुऽइन्द्रीय त्वाभिमातिघ्ने । श्येनायं त्वा सोमुभृतेग्नयं त्वा रायस्पोषुदे ३२

यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्वत्पृथिव्याँयदुरावन्तरिने । तेनास्मै यजमानायोरु राये कृध्यधि दात्रे वीचह ३३

श्रात्रा स्थे वृत्रुतुरो राधौगूर्ताऽत्रुमृतंस्य पत्नीह । ता देवीर्देवुत्रेमँयुज्ञन्नयुतोपहूताह सोमस्य पिबत ३४

मा भेर्मा सँविक्थाऽऊर्जन्धत्स्व धिषेणे वीड्वी सुती वीडयेथामूर्जन्दधाथाम् । पाप्मा हुतो न सोर्म÷ ३४

प्रागपागुदेगध्राक्सुर्वतेस्त्वा दिशुऽत्र्याधीवन्तु । त्रम्बु निष्पेरु समुरीर्विदाम् ३६

त्वमुङ्ग प्रशृंहिसषो देवः शिविष्ठ मर्त्यम् । न त्वदुन्यो मेघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वर्च÷ ३७ इति षष्ठोऽध्यायः

### ग्रथ सप्तमोऽध्यायः

वाचस्पतिये पवस्व वृष्णौऽत्रुष्टृशुभ्याङ्गर्भस्तिपूतः । देवो देवेभ्यं÷ पवस्व येषांम्भागोसि १

मधुंमतीर्नुऽइषंस्कृधि यत्ते सोमादांभ्यन्नाम् जागृंवि तस्मै ते सोम् सोमाय स्वाहा स्वाहोर्नुन्तरिन्नुमन्वेमि स्वाङ्कृतोसि २

स्वाङ्कितोसि विश्वेभ्यऽइन्द्रियेभ्यौ दिव्येभ्युः पार्थिवेभ्यो मनेस्त्वाष्टु स्वाहां त्वा सुभव सूर्याय देवेभ्येस्त्वा मरीचिपेभ्यो देवां एशो यस्मै त्वेडे तत्सुत्यम्परिप्रुतां भुङ्गेनं हुत्गोसौ फट्प्रागार्यं त्वा व्यानार्यं त्वा ३

उपयामगृहीतोस्यन्तर्यच्छ मघवन्पाहि सोमम् । उरुष्य रायुऽएषौ यजस्व ४

त्रुन्तस्ते द्यावीपृथिवी दीधाम्युन्तर्दधाम्युर्ज्जन्तरित्तम् । सुजूर्देवेभिरवरैहं परैश्चान्तर्यामे मीघवन्मादयस्व ४

स्वाङ्कितोसि विश्वेभ्यऽइन्द्रियेभ्यौ दिव्येभ्यह पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहौ त्वा सुभव सूर्याय देवेभ्येस्त्वा मरीचिपेभ्येऽउदानाये त्वा ६

त्रा वियो भूष शुचिपाऽउपं नह सहस्रन्ते नियुतौ विश्ववार । उपौ तेऽत्रम्धो मद्यमयामि यस्य देव दिध्षे पूर्विपयँवायवै त्वा ७ इन्द्रवायूऽइमे सुताऽउप प्रयोभिरागेतम् । इन्देवो वामुशन्ति हि । उपयामगृहीतोसि वायवेऽइन्द्रवायुभ्यन्त्वैष ते योनि÷ सुजोषोभ्यान्त्वा ८

त्रुयँविम्मित्रावरुणा सुतः सोमेऽत्रृतावृधा । ममेदिह श्रुंतुः हर्वम् । । उपयामगृहीतोसि मित्रावरुणाभ्यान्त्वा ६

राया व्यक्ष्सस्वा ऐसी मदेम हुव्येने देवा वर्वसेन् गार्व÷ । तान्धेनुम्मित्रावरुणा युवन्नी विश्वाही धत्तुमनेपस्फुरन्तीमेष ते योनिर्त्रायुभ्यन्त्वा १०

या वाङ्कशा मध्मित्यश्विना सूनृतीवती । तयी युज्ञम्मिमिज्ञतम् । उपयामगृहीतोस्यश्विभ्यन्त्वैष ते योनिर्माध्वीभ्यान्त्वा ११

तम्प्रतथी पूर्वथी विश्वथेमथी ज्येष्ठतीतिम्बर्हिषदे ए स्वर्विदेम् । प्रतीचीनँवृजनेन्दोहसे धुनिमाशु अयेन्तमनु यासु वर्धसे । उपयामगृहीतोसि शरडीय त्वैष ते योनिर्वीरतीम्पाह्यपेमृष्ट्रहं शरडी देवास्त्वी शुक्रपाश प्रणीयन्त्वनीधृष्टासि १२

सुवीरौ वीरान्प्रजनयन्परीह्यभि रायस्पोषेण यर्जमानम् । सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रश शुक्रशौचिषा निरम्तुः शगर्ड÷ शुक्रस्योधिष्ठानेमसि १३

त्र्रच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोर्षस्य दिदतारे÷ स्याम ।

सा प्रथमा सँस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वर्रणो मित्रोऽत्रुग्निः १४

स प्रथमो बृहस्पितिश्चिकित्वाँस्तस्माऽइन्द्रीय सुतमा जुंहोत स्वाही । तृम्पन्तु होत्रा मध्वो या? स्विष्टा या? सुप्रीताह सुहैता यत्स्वाहार्योडग्रीत् १५

त्रुयँवेनश्चीदयुत्पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रर्जसो विमाने । इममुपा७ संङ्गुमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रां मृतिभी रिहन्ति । उपयामगृहीतोसि मर्काय त्वा १६

मनो न येषु हर्वनेषु तिग्मंविप्हं शच्यां वनुथो द्रवन्ता । ग्रा यः शर्याभिस्तुविनृम्णोऽग्रुस्याश्रीणीतादिशुङ्गभस्तावेष ते योनि÷ प्रजाः पाह्यपमृष्टो मको देवास्त्वां मन्थिपाः प्रणयन्त्वनाधृष्टासि १७

सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्परीह्यभि रायस्पोषेणु यजीमानम् । सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्या मुन्थी मुन्थिशोचिषा निरस्तो मर्को मुन्थिनोधिष्ठानीमसि १८

ये देवासो दिव्येकोदश स्थ पृथिव्यामध्येकोदश स्थ । त्रुप्सुचितो महिनैकोदश स्थ ते देवासो युज्ञम्मिञ्जुषध्वम् १६

उपयामगृहीतोस्याग्र्यणोसि स्वाग्रयणः । पाहि युज्ञम्पाहि युज्ञपतिँविष्णुस्त्वामिन्द्रियेर्णं पातु विष्णुन्त्वम्पौह्यभि सर्वनानि पाहि २० सोर्म÷ पवते सोर्म÷ पवतेस्मै ब्रह्मग्रेस्मै चुत्रायास्मै स्नेन्वते यर्जमानाय पवतऽड्षऽऊर्जे पेवतेद्धऽस्रोषेधीभ्यह पवते द्यार्वापृथिवीभ्याम्पवते सुभूताये पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यऽएष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं÷ २१

उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा बृहद्वेते वर्यस्वतऽउक्थाव्यङ्गृह्णामि । यत्तेऽइन्द्र बृहद्वयुस्तस्मै त्वा विष्णेवे त्वैष ते योनिरुक्थेभ्येस्त्वा देवेभ्येस्त्वा देवाव्यँयुज्ञस्यायुषे गृह्णामि मित्रावर्रुणाभ्यान्त्वा २२

मित्रावर्रणाभ्यान्त्वा देवाञ्यंषुज्ञस्यायुषि गृह्णामीन्द्रीय त्वा देवाञ्यंषुज्ञस्यायुषि गृह्णामीन्द्राग्निभ्यान्त्वा देवाञ्यंषुज्ञस्यायुषि गृह्णामीन्द्रावर्रणाभ्यान्त्वा देवाञ्यंषुज्ञस्यायुषि गृह्णामीन्द्राबृहस्पितिभ्यान्त्वा देवाञ्यंषुज्ञस्यायुषि गृह्णामीन्द्राविष्णुभ्यान्त्वा देवाञ्यंषज्ञस्यायुषि गृह्णामि २३

मूर्धानेन्द्रिवोऽत्रेर्रितम्पृथिव्या वैश्वानुरमृतऽत्राजातमुग्निम् । कुविह सुम्राजुमितिथिञ्जनोनामासन्ना पात्रेञ्जनयन्त देवाः २४

उपयामगृहीतोसि ध्रुवोसि ध्रुवित्तिर्धुवार्णान्ध्रुवतुमोच्युतानामच्युतित्तत्तंमऽएष ते योनिर्वैश्वानुरायं त्वा । ध्रुवन्ध्रुवेगु मनसा वाचा सोमुमवनयामि । ग्रथां नुऽइन्द्रऽइद्विशोसपुताः समनसुस्करंत् २४

यस्ते द्रप्स स्कन्देति यस्तेऽत्रहृशुर्गावेच्युतो धिषणीयोरुपस्थति । त्रुध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनेसा वर्षट्कृत् ए

## स्वाहां देवानांमुत्क्रमंगमसि २६

प्रागार्य मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानार्य मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वोदानार्य मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व वाचे में वर्चोदा वर्चसे पवस्व क्रतूदत्तीभ्याम्मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व श्रोत्रीय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व चर्चुभ्याम्मे वर्चोदसौ वर्चसे पवेथामात्मने मे २७

त्र्यात्मने मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वौजिसे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वार्युषे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम् २८

कौसि कतुमोसि कस्योसि को नामीसि । यस्ये ते नामार्मन्मिह यन्त्वा सोमेनातीतृपाम । भूर्भुवृह स्व÷ सुप्रजाश प्रजाभि÷ स्या७ सुवीरौ वीुरैश सुपोषुश पोषैह २६

उपयामगृहीतोसि मधेवे त्वोपयामगृहीतोसि माधेवाय त्वोपयामगृहीतोसि शुक्रायं त्वोपयामगृहीतोसि शुचेये त्वोपयामगृहीतोसि नभसे त्वोपयामगृहीतोसि नभस्याय त्वोपयामगृहीतोसीषे त्वौपयामगृहीतोस्यूर्जे त्वौपयामगृहीतोसि सहसे त्वोपयामगृहीतोसि सहस्याय त्वोपयामगृहीतोसि तपसे त्वोपयामगृहीतोसि तपस्याय त्वोपयामगृहीतोस्यहृहसस्पतये त्वा ३०

इन्द्रांग्रीऽस्रागंतह सुतङ्गीर्भर्नभो वरेंगयम् । स्रस्य पातिन्ध्येषिता

उपयामगृहीतोसीन्द्राग्निभ्यन्त्वैष ते योनिरिन्द्राग्निभ्यन्त्वा ३१

त्रा घा वेऽत्रुग्निमिन्धते स्तृगन्ति बुर्हिरीनुषक् । वेषामिन्द्रो युवा सरवी । उपयामगृहीतोस्यग्नीन्द्राभ्यन्त्वैष ते वोनिरग्नीन्द्राभ्यन्त्वा ३२

म्रोमिसश्चर्षणीधृतो विश्वे देवासुऽन्रागित । दाश्वा ऐसौ दाशुर्ष÷ सुतम् । उपयामगृहीतोसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यऽएष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं÷ ३३

विश्वे देवासुऽग्रागंत शृगुता मंऽइमह हर्वम् । एदम्बुर्हिर्निषीदत । उपयामगृहीतोसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यंऽएष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं÷ ३४

इन्द्रं मरुत्वऽइह पिहि सोमुँषथी शार्खातेऽग्रपिबह सुतस्य । तव प्रणीती तर्व शूर शर्मुन्नाविवासन्ति कुवर्य÷ सुयज्ञाः । उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा मुरुत्वतऽपुष ते योनिरिन्द्रीय त्वा मुरुत्वते ३४

मुरुत्वन्तंवृषुभँवविधानमकेवारिन्दिव्यह शासिमन्द्रम् । विश्वासाहमवेसे नूतेनायोग्रह संहोदामिह तह हेवेम । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा मुरुत्वतऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वा मुरुत्वते । उपयामगृहीतोसि मुरुतान्त्वौजीसे ३६ सुजोषाऽइन्द्र सर्गणो मुरुद्धिः सोमीम्पब वृत्रहा शूर विद्वान् । जुिह शत्रूर्गं।रप मृधौ नुदुस्वाथाभयङ्कृणुिह विश्वतौ नः । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा मुरुत्वितऽपुष ते योनिरिन्द्रीय त्वा मुरुत्विते ३७

मुरुत्विर्गं। ऽइन्द्र वृष्भो रणीय पिबा सोमीमनुष्वधम्मदीय । ग्रासिश्चस्व जुठरे मध्वेऽऊर्मिन्त्वह राजीसि प्रतिपत्सुतानीम् । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा मुरुत्वेतऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वा मुरुत्वेते ३८

महा२ँ॥ ऽइन्द्रौ नृवदाचेषिगुप्राऽउत द्विबर्हाऽग्रमिनश सहीभिहं। ग्रुस्मुद्रचग्वावृधे वीर्बायोरश पृथुश सुकृतहं कुर्तृभिर्भूत्। उपयामगृहीतोसि महेन्द्रायं त्वैष ते योनिर्महेन्द्रायं त्वा ३६

मुहार्॥ऽइन्द्रो यऽग्रोर्जसा पुर्जन्यौ वृष्टिमार्॥ऽईव । स्तोमैर्वृत्सस्य वावृधे । उपयामगृहीतोसि महेन्द्रायं त्वैष ते योनिर्महेन्द्रायं त्वा ४०

उदु त्यञ्जातवैदसन्देवँवेहन्ति केतवे÷ । दृशे विश्वीय सूर्युं स्वाही ४१

चित्रन्देवानामुदेगादनीकुञ्चर्नुर्मित्रस्य वर्रुगस्याग्ने । ग्राप्रा द्यावीपृथिवीऽग्रुन्तरिचुहु सूर्यऽत्र्यात्मा जर्गतस्तुस्थुर्षश्च स्वाही ४२ ग्रमे नयं सुपर्था रायेऽग्रस्मान्विश्वनि देव वयुनीनि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जीहरागमेनो भूयिष्ठान्ते नर्मऽउक्तिंविधेम् स्वाही ४३

म्रुयन्नौऽम्रुग्निर्वरिवस्कृगोत्व्यम्मृध॑÷ पुरऽए॑तु प्रभिन्दन् । म्रुयँवाजोञ्जयतु वाजेसाताव्यृह शत्रूञ्जयतु जर्हषागहं स्वाही ४४

रूपेर्रं वो रूपमुभ्यागीन्तुथो वौ विश्ववैदा विभेजतु । त्रमृतस्य पृथा प्रेतं चुन्द्रदेचिगाु विस्वृहं पश्य व्यान्तरिचुँषतेस्व सदुस्यै÷ ४५

ब्राह्मगम् विदेयम्पितृमन्तम्पैतृमृत्यमृषिमार्षेयः सुधातुंदिच्चिगम् । स्रुस्मद्रीता देवुत्रा गेच्छत प्रदातारुमाविशत ४६

स्रुग्नये त्वा मह्युँवरुणो ददातु सोमृतत्वमेशीयायुर्दात्रऽएिध मयो मह्यम्प्रतिग्रहीत्रे रुद्रायं त्वा मह्युँवरुणो ददातु सोमृतत्वमेशीय प्राणो दात्रऽएिध वयो मह्यम्प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पतेये त्वा मह्युँवरुणो ददातु सोमृतत्वमेशीय त्वग्दात्रऽएिध मयो मह्यम्प्रतिग्रहीत्रे सुमायं त्वा मह्युँवरुणो ददातु सोमृतत्वमेशीय हयो दात्रऽएिध वयो मह्यम्प्रतिग्रहीत्रे ४७

कौदात्कस्मीऽग्रदात्कामीदात्कामीयादात् । कामौ दाता कामै÷ प्रतिग्रहीता कामैतत्तै ४८ इति सप्तमोऽध्यायः

### **ग्रथाष्ट्रमोऽध्यायः**

उपयामगृहीतोस्यादित्येभ्यस्त्वा । विष्णीऽउरुगायैष ते सोमुस्तः रैचस्व मा त्वी दभन् १

कुदा चुन स्तुरीरेसि नेन्द्रे सश्चसि दाुशुषे । उपोपेनु मेघवुन्भूयुऽइनु ते दार्नन्देवस्य पृच्यतऽत्रादित्येभ्यस्त्वा २

कुदा चुन प्रयुंच्छस्युभे निपासि जन्मनी । तुरीयादित्यु सर्वनन्तऽइन्द्रियमातस्थावुमृतन्दिव्यादित्येभ्यस्त्वा ३

युज्ञो देवानाम्प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृड्यन्ते÷ । ग्रा वोर्वाची सुमृतिर्ववृत्यादृहृहोश्चिद्या वेरिवोवित्तरासेदादित्येभ्यंस्त्वा ४

विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तस्मिन्मत्स्व । श्रदेस्मै नरो वर्चसे दधातनु यदाशीर्दा दम्पती वाममेशनुतः । पुमन्पुत्रो जीयते विन्दते वस्वधी विश्वाहरिपऽएधते गृहे ४

वाममुद्य संवितर्वाममु श्रो दिवेदिवे वाममुस्मभ्ये सावी । वामस्य हि चर्यस्य देव भूरेरया धिया वीमभाजे स्याम ६

उपयामगृहीतोसि सावित्रोसि चनोधार्श्वनोधाऽत्रसि चनो मिय धेहि। । जिन्वे युज्ञञ्जिन्वे युज्ञपितिम्भगीय देवाये त्वा सवित्रे ७ उपयामगृहीतोसि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहर्दुन्नाय नर्म÷ । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यऽएष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य÷ ८

उपयामगृहीतोसि बृहस्पतिस्तस्य देव सोम तुऽइन्दौरिन्द्रियावेतुहं पत्नीवतो ग्रहोशं ऽऋष्यासम् । ऋहम्पुरस्तादुहमुवस्ताद्यदुन्तरिद्यन्तदुं मे पिताभूत् । ऋहह सूर्यमुभ्यतौ ददर्शाहन्दुवानाम्परमङ्गृहा यत् ६

ग्रग्ना३॥ऽइ पत्नीवन्त्सुजूर्देवेनु त्वष्ट्रा सोमीम्पब् स्वाही । प्रजापितुर्वृषिसि रेतोधा रेतो मिय धेहि प्रजापेतेस्ते वृष्णी रेतोधसी रेतोधामेशीय १०

उपुयामगृहीतोसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यान्त्वा । हर्योधाना स्थे सहसोमाऽइन्द्रीय ११

यस्तैऽत्रश्चसिर्भुचो यो गोसिन्स्तस्ये तऽइष्टयेजुषस्तुतस्तौमस्य शुस्तोक्थुस्योपेहृतस्योपेहृतो भच्चयामि १२

देवकृतस्यैनसोवयर्जनमसि मनुष्यकृतस्यैनसोवयर्जनमसि पितृकृतस्यैनसोवयर्जनमस्यात्मकृतस्यैनसोवयर्जनमस्येनसऽएनसोव यर्जनमसि । यञ्चाहमेनो विद्वाँश्रकार यञ्चाविद्वाँस्तस्य सर्वस्यैनसोवयर्जनमसि १३

सँवर्चसा पर्यसा सन्तनूभिरगेन्महि मनेसा सह शिवेने । त्वष्टौ सुदत्रो विदेधातु रायोनुमार्षु तुन्वो बद्विलिष्टम् १४ सिमन्द्र गो मनेसा नेषि गोभिहं सह सूरिभिर्मघवन्त्स एं स्वस्त्या । सम्ब्रह्मणा देवकृतुँ बदस्ति सन्देवानी एं सुमृतौ बुज्ञियीना एं स्वाही १५

सँवर्चसा पर्यसा सन्तनूभिरगेन्महि मनेसा सह शिवेने । त्वष्टी सुदत्रो विदेधातु रायोनुमार्ष्टु तुन्वो यद्विलिष्टम् १६

धाता रातिः संवितेदञ्जीषन्ताम्प्रजापितिर्निधिपा देवोऽत्रुग्निः । त्वष्टा विष्णुं÷ प्रजयौ सहरराुणा यजमानाय द्रविणन्दधात स्वाही १७

सुगा वौ देवाुं सर्दनाऽग्रकर्म् यऽग्रीजुग्मेदः सर्वनञ्जूषाुगाः । भरमागा वहमाना हुवी एष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहां १८

याँ२॥ऽत्राविहऽउशतो दैव देवाँस्तान्प्रेरेय स्वेऽत्रीग्ने सुधस्थै । जुिच्चिवा ऐसे÷ पि्वा ऐसेश्च विश्वेस्ड्वर्म एस्वरातिष्ठतानु स्वाही १६

वयः हि त्वी प्रयति युज्ञेऽत्रुस्मिन्नग्ने होतीर्मवृंशीमहीह । त्रृधीगयाऽत्रृधीगुताशीमष्ठाहं प्रजानन्यज्ञमुपयाहि विद्वान्तस्वाही २०

देवां गातुविदो गातुंवित्त्वा गातुर्मित । मनसस्पतऽइमन्देव यज्ञ ७ स्वाहा वाते धार्ट २१

यर्ज्ञ युज्ञ द्वर्ज्ञपतिङ्गच्छ स्वाँयोनिङ्गच्छ स्वाही ।

एष ते युज्ञो येज्ञपते सुहसूक्तवाकुं सर्ववीरस्तञ्जीषस्व स्वाही २२

माहिर्भूमां पृदोकुः । उरुह हि राजा वर्रगश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवाऽउं । ग्रुपदे पादा प्रतिधातवेकरुतापेवक्ता हृदयाविधिश्चत् । नमो वर्रगायाभिष्ठितो वर्रगस्य पार्शः २३

त्रुग्नेरनीकमुपऽत्राविवेशापान्नपीत्प्रतिरत्तेन्नसुर्वम् । दमेदमे सुमिधंवन्यग्ने प्रति ते जिह्ना घृतमुर्चरगयुत्स्वाही २४

सुमुद्रे ते हृदयमुप्स्वान्तः सन्त्वां विशन्त्वोषधीरुतापं÷ । युज्ञस्यं त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौ नमोवाके विधेमु यत्स्वाहां २४

देवीरापऽएष वो गर्भस्तह सुप्रीतृह सुभृतिम्बभृत । देव सोमुष ते लोकस्तिस्मञ्छञ्च वच्व परि च वच्व २६

त्रवंभृथ निचुम्पुरा निचेरुरेसि निचुम्पुरा? । त्रवं देवेर्देवकृतमेनोयासिषुमव मर्त्येर्मर्त्यकृतम्पुरुराव्यो देव रिषस्पंहि । देवानं ७ समिदंसि २७

एजेतु दर्शमास्यो गर्भो जुरायुंगा सह । यथायँवायुरेजेति यथा समुद्रऽएजेति । एवायन्दर्शमास्योऽत्रस्रेजुरायुंगा सह २८

यस्यै ते युज्ञियो गर्भो यस्यै योनिर्हिर्गययी । ग्रङ्गान्यह्रुता यस्य तम्मात्रा समेजीगम् एं स्वाही २६ पुरुदुस्मो विषुरूप्ऽइन्दुंरन्तर्महिमानमानञ्ज धीरे÷ । एकपदीन्द्रिपदीन्त्रिपदीञ्चतुंष्पदीमृष्टापदीम्भुवनानुं प्रथन्तां ए स्वाहां ३०

मर्रतो यस्य हि चये पाथा दिवो विमहसः । स सुगोपातमो जर्न÷ ३१

मुही द्यौे १ पृथिवी चे नऽइमँ युज्ञम्मिमि चताम्। पिपृतान्नो भरीमभिहं ३२

त्रातिष्ठ वृत्रहुन्रथँयुक्ता ते ब्रह्मणा हरी । त्रुर्वाचीन्ह सु ते मनो ग्रावां कृणोतु वृग्नुनां । उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा षोड्शिनंऽएष ते योन्रिन्द्राय त्वा षोड्शिनं ३३

युच्वा हि केशिना हरी वृषेगा कच्यप्रा । ग्रथा नऽइन्द्र सोमपा गिरामुपेश्रुतिञ्चर । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा षोडुशिनेऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वा षोडुशिने ३४

इन्द्रिमिद्धरी वहुतोप्रेतिधृष्टशवसम् । ऋषींगाञ्च स्तुतीरुपं युज्ञञ्च मानुषागाम् । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा षोडुशिनेऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वा षोडुशिने ३४

यस्मान्न जातः परौऽत्रुन्योऽत्रस्ति यऽत्राविवेश भुवनानि विश्वा ।

प्रजापिति प्रजयां सहररागस्त्रीणि ज्योतीं ऐषि सचते स षौडुशी ३६

इन्द्रेश्च सुम्राड्वर्रगश्च राजा तौ ते भुचर्चक्रतुरग्रेऽएतम् । तयौरहमनुं भुचम्भेचयाम् वाग्देवी जुषागा सोमेस्य तृप्यतु सुह प्रागेनु स्वाहां ३७

त्रम्ने पर्वस्व स्वपाऽत्रुस्मे वर्च÷ सुवीर्यम् । दर्धद्रियम्मिय पोषेम् । उपयामगृहीतोस्यमये त्वा वर्चसऽएष ते योनिर्मये त्वा वर्चसे । त्रमे वर्चस्विन्वर्चस्वाँस्त्वन्देवेष्वसि वर्चस्वानुहम्मेनुष्येषु भूयासम् ३८

उत्तिष्ठन्नोर्जसा सह पीत्वी शिष्रेऽत्रवेपयः । सोमेमिन्द्र चुमूसुतम् । उपुयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वौर्जसऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वौर्जसे । इन्द्रौजिष्ठौजिष्ठस्त्वन्देवेष्वस्योजिष्ठोहम्मनुष्येषु भूयासम् ३६

म्रदृंश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनार्ँ। ऽम्रन् । भ्राजन्तोऽम्रग्नयो यथा । उपयामगृहीतोसि सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजायं । सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वन्देवेष्वसि भ्राजिष्ठोहम्मनुष्येषु भूयासम् ४०

उदु त्यञ्जातवैदसन्देवँवेहन्ति केतवे÷ । दृशे विश्वीय सूर्यम् । उपयामगृहीतोसि सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाये ४१ ग्राजिघ्र कुलशेम्मुह्या त्वां विश्वन्त्विन्देवः । पुनेर्ज्जा निर्वर्तस्व सा ने÷ सहस्रेन्धुच्वोरुधीरा पर्यस्वती पुनुमाविशताद्रयिः ४२

इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेदिति सरेस्वित महि विश्रीति । एता तैऽग्रघ्नचे नामोनि देवेभ्यो मा सुकृतम्ब्रूतात् ४३

वि नेऽइन्द्र मृधो जिह नीचा बेच्छ पृतन्यतः । बोऽत्रुस्माराँ ऽत्रेभिदासुत्यधेरङ्गमया तर्म÷ । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा विमृधेऽएष ते बोनिरिन्द्रीय त्वा विमृधे ४४

वाचस्पतिंविश्वकेर्मागमूतये मनोजुवँवाजेऽत्रुद्या हेवेम । स नो विश्वीनि हर्वनानि जोषद्विश्वशम्भूरवेसे साधुकेर्मा । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा विश्वकेर्मगऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वा विश्वकेर्मगे ४५

विश्वकर्मन्ह्विषा वर्धनेन त्रातार्मिन्द्रमकृणोरव्ध्यम् । तस्मै विश्वहं समेनमन्त पूर्वीर्यमुग्रो विहव्यो यथासेत् । उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा विश्वकर्मणऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वा विश्वकर्मणे ४६

उपयामगृहीतोस्यग्नये त्वा गायत्रच्छन्दसङ्गृह्णामीन्द्रीय त्वा त्रिष्टुप्छन्दसङ्गृह्णामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो

# जर्गच्छन्दसङ्गृह्णाम्यनुष्टुप्तैभिगुरः ४७

वेशीनान्त्वा पत्मुन्नाधूनोमि कुकूननीनान्त्वा पत्मुन्नाधूनोमि भन्दनीनान्त्वा पत्मुन्नाधूनोमि मुदिन्तिमानान्त्वा पत्मुन्नाधूनोमि मुधुन्तिमानान्त्वा पत्मुन्नाधूनोमि शुक्रन्त्वी शुक्रऽत्र्याधूनोम्यह्नी रूपे सूर्यस्य रश्मिषु ४८

कुकुभह रूपँवृषिभस्य रोचते बृहच्छुक्रश शुक्रस्य पुरोगाश सोम्ह सोमस्य पुरोगाश । यत्ते सोमाद्यिभ्यन्नाम् जागृवि तस्मै त्वा गृह्णाम् तस्मै ते सोम् सोमाय स्वाहां ४६

उशिक्त्वन्दैव सोमाग्नेश प्रियम्पाथोपीहि वृशी त्वन्दैव सोमेन्द्रेस्य प्रियम्पाथोपीह्यस्मत्सेखा त्वन्दैव सोम् विश्वेषान्देवानीम्प्रियम्पाथोपीहि ४०

इह रतिरिह रेमध्वमिह धृतिरिह स्वधृतिह स्वाही । उपसृजन्धरुणम्मात्रे धुरुणो मातरन्धयेन् । रायस्पोषेमुस्मासु दीधरुत्स्वाही ४१

सुत्रस्यऽत्रृद्धिरस्यर्गन्मु ज्योतिरुमृतीऽत्रभूम । दिविम्पृथिव्याऽत्रध्यार्रहामाविदाम देवान्त्स्वज्यीति÷ ४२

युवन्तिमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो ने÷ पृतुन्यादपु तन्तुमिद्धेतुँवजैगु तन्तुमिद्धेतम् । दूरे चुत्तायं च्छन्त्सुद्गहेनुँयदिनेचत् । म्रास्माक्ह शत्रुन्परि शूर विश्वती दुर्मा देषीष्ट विश्वते÷ । भूर्भुवृहं स्व÷ सुप्रजा? प्रजाभि÷ स्याम सुवीरी वीरै? सुपोषाहं पोषैहं ४३

पुरुमेष्ठञ्चभिधीतः प्रजापितिर्वाचि व्याहितायामन्धोऽत्रच्छेतः सविता सुन्यांविश्वकेमां दीचायीम्पूषा सीमुक्रयेरायामिन्द्रेश्च ४४

इन्द्रश्च मुरुतंश्च क्रुयायोपोत्थितोसुंरह पुरायमानो मित्रश् क्रीतो विष्णुं÷ शिपिविष्टऽऊरावासन्नो विष्णुंर्नुरन्धिषह प्रोह्ममाणुह सोर्म÷ ४४

प्रोह्ममाणुः सोमुऽन्नागेतो वर्रगऽन्नासुन्द्यामासन्नोमिराग्नीधुऽइन्द्रौ हविर्धानेथेर्वोपावहियमाणो विश्वे देवाः ४६

विश्वे देवाऽत्रहृशुषु न्युप्तो विष्णुराप्रीतुपाऽत्राप्याख्यमानो युमः सूयमानो विष्णुं सिभ्धियमाणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रः चीरश्रीर्मन्थी संकुश्रीर्विश्वे देवाः ४७

विश्वे देवार्श्वमुसेषून्नीतोसुर्हीमायोद्यतो रुद्रो हूयमनि वातोभ्यावृत्तो नृचन्ताः प्रतिरूयातो भुन्नो भुन्नयमाणः पितरौ नाराशृहसाः सुन्नः सिन्धुं÷ ४८

सुन्नश् सिन्धुरवभृथायोद्यंति समुद्रोभ्यविह्नयमणि सिल्लश् प्रप्लुतो ययोरोजसा स्कभिता रजिं सि वीर्वेभिर्वीरतमा शविष्ठा । या पत्येतेऽग्रप्रतीता सहीभिर्विष्णूऽग्रगुन्वरुंगा पूर्वहूंतौ ४६

[Yajur Veda]

देवान्दिवमगन्युज्ञस्ततौ मा द्रविशमष्टु मनुष्यानुन्तरिचमगन्युज्ञस्ततौ मा द्रविंगमष्टु पितृन्पृंथिवीमंगन्युज्ञस्ततो मा द्रविंगमष्टु यङ्कञ्च लोकमर्गन्यज्ञस्ततौ मे भद्रमेभूत् ६०

चतुस्त्रिहशुत्तन्तवो ये वितित्रिरे यऽड्माँयुज्ञ ७ स्वधया दर्दन्ते । तेषाञ्छिन्नहः सम्वेतद्धामि स्वाहा घर्मोऽग्रप्येत् देवान् ६१

युज्ञस्य दोहो वितंतह पुरुत्रा सोऽत्र्रष्ट्रधा दिवेमुन्वातंतान । स र्यज्ञ धुद्धव महि मे प्रजयां 🖰 रायस्पोषंविश्वमायुरशीय स्वाही ६२

ग्रापंवस्व हिरंगयवदश्वंवत्सोम वीरवंत् । वाजङ्गोमन्तमार्भर स्वाही ६३ इत्यष्टमोऽध्यायः

#### म्रथ नवमोऽध्याय<u>ः</u>

देवे सवितुहं प्रस्वि युज्ञम्प्रस्वि युज्ञपितिम्भगीय । दिव्यो गेन्धुर्व? केतपूर केतेन्नहं पुनातु वाचस्पतिर्वाजेन्नहं स्वदतु स्वाहो १

धुव्सदेन्त्वा नृषदेम्मन्हंसदेमुपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा जुष्टेङ्गृह्णम्येष ते योनिरिन्द्रीय त्वा जुष्टेतमम् । ग्रुप्सुषदेन्त्वा घृतसदॅंव्योमसदेमुपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा जुष्टेङ्गृह्णम्येष ते योनिरिन्द्रीय त्वा जुष्टेतमम् । पृथिविसदेन्त्वान्तरिचुसदेन्दिविसदेन्देवसदेन्नाकसदेमुपयामगृहीतो सीन्द्रीय त्वा जुष्टेङ्गृह्णम्येष ते योनिरिन्द्रीय त्वा जुष्टेतमम् २

ग्रुपा७ रसुमुद्रीयसु६ सूर्ये सन्ती६ सुमािहितम् । ग्रुपा७ रसिस्य यो रसुस्तँवौ गृह्णाम्युत्तममुपयाुमगृहीतोुसीन्द्रीय त्वा जुष्टीङ्गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्रीय त्वा जुष्टीतमम् ३

ग्रहांऽऊर्जाहृतयो व्यन्तो विप्राय मृतिम् । तेषाँविशिप्रियाणाँवोहिमषुमूर्जुहु समग्रभमुपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा जुष्टेङ्गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्रीय त्वा जुष्टेतमम् । सम्पृचौ स्थहं सम्मा भुद्रेणं पृङ्गंविपृचौ स्थो वि मा पाप्मना पृङ्गम्

इन्द्रेस्य वज्रौसि वाजुसास्त्वयायँवार्जिह सेत् । वार्जस्य नु प्रेसुवे मातरम्महीमदितिन्नाम् वर्चसा करामहे । यस्योमिदंविश्वम्भुवेनमाविवेशु तस्योन्नो देवश् सीवृता धर्म साविषत् y

ग्रुप्स्वन्तरमृतेमुप्सु भेषुजमुपामुत प्रशंस्तिष्वश्चा भवेत वाजिने÷ । देवीरापो यो वेऽऊर्मिश प्रतूर्तिः कुकुन्मन्वाजसास्तेनायँवाजिः सेत् ६

वातौ वा मनौ वा गन्धुर्वाः सुप्तविहशतिह । तेऽस्रग्रेश्वमयुञ्जँस्तेऽस्रीस्मञ्जवमादेध्ह ७

वार्तरहहा भव वाजिन्युज्यमानुऽइन्द्रस्येव दिर्मगह श्रियेधि । युञ्जन्तुं त्वा मुरुतौ विश्ववेदसुऽग्रा ते त्वष्टां पृत्सु जुवन्दंधातु ५

ज्वो यस्तै वाजिन्निहितो गृहा यः श्येने परीत्तोऽग्रचरञ्च वाते । तेने नो वाजिन्बलेवान्बलेन वाजिजञ्च भव समेने च पारियण्णः। वाजिनो वाजिततो वाजिह सरिष्यन्तो बृहस्पतैर्भागमवीजिघ्नत ६

देवस्याहह संवितः सवे सत्यसंवसो बृहस्पतेरुत्तमन्नाकेह रुहेयम् । देवस्याहह संवितः सुवे सत्यसंवसऽइन्द्रस्योत्तमन्नाकेह रुहेयम् । देवस्याहह संवितः सुवे सत्यप्रसवसो बृहस्पतेरुत्तमन्नाकेमरुहम् । देवस्याहह संवितः सुवे सुत्यप्रसवसुऽइन्द्रस्योत्तमन्नाकेमरुहम् १०

बृहेस्पते वार्जञ्जय बृहस्पतेये वाचेंवदत बृहस्पतिंवार्जञ्जापयत । इन्द्र वार्जञ्जयेन्द्रीय वाचेंवदतेन्द्रंवार्जञ्जापयत ११

एषा वुहं सा सुत्या सुँवार्गभूद्यया बृहुस्पतिँवाजुमजीजपताजीजपत बृहुस्पतिँवाजुँवर्नस्पतयो विमुच्यध्वम् । एषा वृहं सा सुत्या सुँवार्गभूद्ययेन्द्रँवाजुमजीजपुताजीजपुतेन्द्रँवाजुँवर्नस्पतयो विमुच्यध्वम् १२

देवस्याहह संवितः सुवे सुत्यप्रसवसो बृहस्पतैर्वाजितो वाजिञ्जेषम् । वाजिनो वाजिज्ञतोध्वेन स्कभ्नुवन्तो योजिना मिमीनाहं काष्ठीङ्गच्छत १३

एष स्य वाजी चिप्रिगन्तुरगयित ग्रीवायम्बद्धोऽग्रीपक्चऽग्रासि । क्रतुन्दिध्काऽग्रनुं सृष्ट्सिनिष्यदत्पथामङ्कापुंस्यन्वापनीफगुत्स्वाही १४

उत स्मस्यि द्रवेतस्तुरगयतः पुर्णन्न वेरनेवाति प्रगुधिने÷ । श्येनस्येव ध्रजेतोऽत्रङ्कसम्परि दिधक्राव्ये÷ सुहोर्जा तरित्रतु स्वाही १५

शन्नो भवन्तु वाजिनो हर्वेषु देवताता मितर्रवह स्वकां? । जम्भयन्तोहिँवृकुह रत्तां ऐसि सनेम्यस्मद्यंयवृन्नमीवाह १६

ते नोऽत्र्यर्वन्तो हवनुश्रुतो हवुँविश्वे शृरवन्तु वाजिनौ मितर्रवह । सहस्रुसा मेधसाता सनिष्यवौ महो वे धर्नह समिथेषु जभ्रिरे १७

वाजैवाजेवत वाजिनो नो धर्नेषु विप्राऽग्रमृताऽत्रृतज्ञाहः । ग्रुस्य मध्वे÷ पिबत मादयेध्वन्तृप्ता योत पृथिभिर्देवयानैहः १८ ग्रा मा वार्जस्य प्रसुवो जंगम्यादेमे द्यार्वापृथिवी विश्वरूपे । ग्रा मो गन्ताम्पितरो मातरा चा मा सोमौऽग्रमृतुत्वेने गम्यात् । वार्जिनो वाजजितो वार्जे६ ससृवाऍसो बृहस्पतेर्भागमवेजिघत निमृजानाः १६

श्रापये स्वाही स्वापये स्वाहीपिजाय स्वाहा क्रतेवे स्वाहा वसेवे स्वाहीहर्पतेये स्वाहाह्ने मुग्धाय स्वाही मुग्धाय वैनहशानाय स्वाही विनुहशिनेऽग्रान्त्यायनाय स्वाहान्त्यीय भौवनाय स्वाहा भुवीनस्य पतेये स्वाहाधिपतये स्वाही २०

त्रायुर्वज्ञेन कल्पताम्प्राणो यज्ञेन कल्पताञ्च चुर्वज्ञेन कल्पता छुं श्रोत्रॅंयज्ञेन कल्पताम्पृष्ठॅंयज्ञेन कल्पताँयज्ञो यज्ञेन कल्पताम् । प्रजापते हं प्रजाऽत्र्रभूम् स्वर्देवाऽत्रगन्मामृत्राऽत्रभूम २१

ग्रुस्मे वौऽग्रस्त्विन्द्रियमुस्मे नृम्णमुत क्रतुरस्मे वर्चां ऐसि सन्तु वह । नमौ मात्रे पृथिव्यै नमौ मात्रे पृथिव्याऽइयन्ते राड् यन्तासि यमनो धुवोसि धुरुर्ण÷ । कृष्यै त्वा दोमीय त्वा रुष्यै त्वा पोषीय त्वा २२

वार्जस्येमम्प्रस्वः स्रिषुवेग्रे सोम्ह राजानुमोषधीष्वप्सु । ताऽत्रुस्मभ्यम्मध्रीमतीर्भवन्तु वृयह राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताहं स्वाही २३

वार्जस्येमाम्प्रसुवः शिश्रिये दिविमिमा च विश्वा भुवनानि सुम्राट् ।

म्रदित्सन्तन्दापयति प्रजानन्स नौ र्यिः सर्ववीर्न्नियेच्छतु स्वाही २४

वार्जस्य नु प्रेस्वऽत्रार्बभूवेमा चु विश्वा भुवेनानि सुर्वते÷ । सर्नेमि राजा परियाति विद्वान्प्रजाम्पुष्टिंवुर्धयेमानोऽत्र्यस्मे स्वाही २४

सोम्ह राजनिमवेसेग्रिम्न्वारंभामहे । स्रादित्यान्विष्णुह् सूर्यम्ब्रह्मार्गञ्च बृहस्पति ऐ स्वाही २६

त्रुर्षुमगुम्बृहुस्पतिमिन्द्रन्दानीय चोदय । वाचुंविष्णुृहु सरेस्वती७ सवितारेश्च वाजिनु७ स्वाही २७

त्रमें अच्छा वदेह नुहं प्रति नहं सुमनी भव । प्र नौ यच्छ सहस्त्रजित्त्वह हि धनुदाऽत्रम्सि स्वाही २८

प्र नौ यच्छत्वर्युमा प्र पूषा प्र बृहुस्पति÷ । प्र वाग्देवी देदातु नुहं स्वाही २६

देवस्यं त्वा सिवृतुः प्रस्वेशिनौर्बाहुभ्याम्पूष्णो हस्ताभ्याम् । सरस्वत्यै वाचो युन्तुर्युन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ ३०

स्रुग्निरेकोत्तरेश प्रागमुदेजयत्तमुर्जेषमुश्विनौ द्वच्तरेश द्विपदी मनुष्यानुदेजयतान्तानुर्जेषुँविष्णुस्त्र्यत्तरेशु त्रीँल्लोकानुदेजयत्तानुर्जेषुरु सोमुश्चतुरत्तरेशु चतुष्पदह पुशूनुदेजयत्तानुर्जेषम्पूषा पञ्चोत्तरेश ३१ पूषा पञ्ची चरेगु पञ्च दिशुऽउदैजयुत्ताऽउज्जैष सिवृता षडै चरेगु षड्टतूनुदैजयुत्तानुजेषम्मुरुते÷ सुप्ताचरिग सुप्त ग्राम्यान्पुशूनुदैजयुँस्तानुजेषुम्बृहुस्पतिरृष्टाचरिग गायुत्रीमुदैजयुत्तामुजेषम्मुत्रो नवीचरेग ३२

मित्रो नविचरेग त्रिवृत् ऐ स्तोमुमुदेजयुत्तमुञ्जेषुँवरुगो दशांचरेग विराजुमुदेजयुत्तामुञ्जेषुमिन्द्रऽएकोदशाचरेग त्रिष्टुभुमुदेजयुत्तामुञ्जेषुँविश्वे देवा द्वादेशाचरेगु जर्गतीुमुदेजयुँस्तामुञ्जेषुँवसेवुस्त्रयोदशाचरेग ३३

वसंवुस्त्रयौदशाचरेग त्रयोदश स्तोमुमुदंजयँस्तमुजैषह रुद्राश्चर्त्वदशाचरेग चतुर्दश स्तोमुमुदंजयँस्तमुजैषमादित्या? पर्चदशाचरेग पञ्चदश स्तोमुमुदंजयँस्तमुजैषमदितिह षोडशाचरेग षोडश स्तोमुमुदंजयत्तमुजैषम्प्रजापितिह सुप्तदेशाचरेग सप्तदश स्तोमुमुदंजयत्तमुजेषम् ३४

एष ते निर्मृते भागस्तञ्जीषस्व स्वाहाग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्यं÷ पुरहंसद्धहं स्वाहां स्वाहां युमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दित्तगासद्धहं स्वाहां विश्वदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यं÷ पश्चात्सद्धहं स्वाहां मित्रावर्रणनेत्रेभ्यो वा मुरुनेत्रेभ्यो वा देवेभ्यंऽउत्तरासद्धहं स्वाहा सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्यंऽउपरिसद्धो दुवेस्वद्धहं स्वाहां ३४

ये देवाऽत्रुग्निनेत्राह पुरःसद्स्तेभ्यह स्वाहा ये देवा युमनेत्रा दिन्नणासद्स्तेभ्यह स्वाहा ये देवा विश्वदैवनेत्राह पश्चात्सद्स्तेभ्यह स्वाहा ये देवा मित्रावर्रणनेत्रा वा मुरुद्गेत्रा वोत्तरासदुस्तेभ्युहं स्वाहा ये देवा? सोमनित्राऽउपरिसदो दुर्वस्वन्तुस्तेभ्युहं स्वाही ३६

त्रमे सहस्व पृतेनाऽत्रभिमतिरपस्य । दुष्टरुस्तरन्नरतिर्वर्चोधा युज्ञविहसि ३७

देवस्यं त्वा सिवतः प्रसिव्वेश्विनौर्बाहभ्यम्पूष्णो हस्तभ्याम् । उपाुं शोर्वीर्वेण जुहोमि हतः रच्चहं स्वाहा रचसान्त्वा वधायाविधिष्मु रचोर्विधिष्मुामुमुसौ हतः ३८

सिवता त्वी सवानीं स्वतामुग्निर्गृहपतीनां सोमो वनस्पतीनाम्।

।

बृहस्पतिर्वाचऽइन्द्रो ज्यैष्ठचीय रुद्रश्पशुभ्यी मित्रश्सत्यो वर्रणो धर्मपतीनाम् ३६

इमन्देवाऽत्रसपुत्तहः स्वध्वम्महृते चुत्रायं महृते ज्येष्ठर्याय महृते जानेराज्यायेन्द्रेस्येन्द्रियायं । इममुमुष्यं पुत्रमुमुष्यं पुत्रमुस्ये विशऽएष वोमी राजा सोमोस्माकम्ब्राह्मणाना पुराजां ४० इति नवमोऽध्यायः

### दशमोऽध्यायः

त्रुपो देवा मध्मतीरगृभ्णुनूर्जस्वती राजुस्व्वश्चितीनाहं । याभिर्मित्रावरुणावुभ्यषिश्चन्याभिरिन्द्रमनेयन्नत्यरीतीहं १

वृष्णिऽऊर्मिरेसि राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे देहि स्वाहा वृष्णिऽऊर्मिरेसि राष्ट्रदा राष्ट्रमुमुष्मै देहि वृषसेुनोसि राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे देहि स्वाहा वृषसेुनोसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देह्यर्थेते स्थ २

त्रुर्थेते स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्त स्वाहार्थेते स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मुष्मे दत्तौर्जस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्त स्वाहोर्जस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्त स्वाहार्पः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्त स्वाहार्पः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मुष्मे दत्तापाम्पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे देहि स्वाहापाम्पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रम्मुष्मे देहि स्वाहापाङ्गभीसि राष्ट्रदा राष्ट्रम्मुष्मे देहि स्वाहापाङ्गभीसि राष्ट्रदा राष्ट्रम्मुष्मे देहि सूर्वत्वचस स्थ ३

सूर्वत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्तु स्वाहा सूर्वत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मुष्मे दत्तु सूर्ववर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्तु स्वाहा सूर्ववर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मुष्मे दत्तु मान्दो स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्तु स्वाहा मान्दो स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुमुष्मे दत्त वर्जात्तते स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्तु स्वाहा वर्जात्तते स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुमुष्मे दत्तु वर्णात्त्र वर्णात्वेष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्तु स्वाहा वर्णात्र स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुमुष्मे दत्तु शक्वेरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्तु स्वाहा राष्ट्रम्मे दत्तु स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्तु

स्वाही जनुभृते स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुमुष्मै दत्त विश्वभृते स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्त स्वाही विश्वभृते स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुमुष्मै दत्तापे÷ स्वराजे स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुमुष्मै दत्त । मधुमतीर्मधुमतीभिहं पृच्यन्ताम्महि चुत्रङ्गत्रियीय वन्वानाऽस्रनीधृष्टाहं सीदत सहौजेसो महि चतुङ्गत्रियीय दर्धतीहं ४

सोमस्य त्विषिरसि तवैव में त्विषिर्भयात् । ग्रुग्नये स्वाहा सोमीय स्वाही सिवृत्रे स्वाहा सरेस्वत्ये स्वाही पूष्णे स्वाहा बृहस्पतेये स्वाहेन्द्रीय स्वाहा घोषीय स्वाहा श्लोकीय स्वाहा एशीय स्वाहा भगीय स्वाहीर्यम्णे स्वाही ४

पुवित्रे स्थो वैष्णुव्यो सिवृतुर्व÷ प्रसुवऽउत्पृनाम्यिच्छिद्रेग पुवित्रेगु सूर्वस्य रिश्मिभि÷ । ग्रानिभृष्टमिस वाचो बन्धुंस्तपोजाश सोमस्य दात्रमिस स्वाही राजुस्व÷ ६

सुधमादौ द्युम्निनीरापेऽएताऽस्रनीधृष्टाऽस्रपुस्यो वसीनाह । पुस्त्यासु चक्रे वर्रगह सुधस्थेमुपा ए शिशुर्मातृतीमास्वन्तः ७

चुत्रस्योल्बेमिस चुत्रस्यं जुराब्वेसि चुत्रस्य योनिरिस चुत्रस्य नाभिरसीन्द्रस्य वार्त्रघ्नमिस मित्रस्यासि वर्रणस्यासि त्वयायँवृत्रँवेधेत् । दृवासि रुजासि चुमासि । पातैनुम्प्रार्श्वम्पातैनेम्प्रत्यश्रेम्पातैनेन्तिर्यश्रीन्द्रग्भ्यश् पति ५

**ऋ**ाविर्मर्थाऽऋावित्तोऽऋप्तिर्गृहपेतिरावित्तुऽइन्द्रौ वृद्धश्रेवाऽऋावित्तौ

मित्रावर्रणौ धृतवृतावावित्तः पूषा विश्ववैदाऽत्रावित्ते द्यावीपृथिवी विश्वशिभुवावावित्तादितिरुरुशीर्मा ६

त्रवेष्टा दन्दुशूकाुं प्राचीमारौह गायुत्री त्ववितु रथन्तुरह सामे त्रिवृत्स्तोमौ वसुन्तऽत्रृतुर्ब्रह्म द्रविंगुन्दिन्तिगामारौह १०

दिर्चिणामारौह त्रिष्टुप्त्वीवतु बृहत्सामे पञ्चदुश स्तोमौ ग्रीष्मऽत्रमृतुश चुत्रन्द्रविणम्प्रतीचीमारौह ११

प्रतीचीमारौहु जर्गती त्वावतु वैरूपह साम सप्तदुश स्तोमौ वुर्षाऽऋृतुर्विड्द्रविंगुमुदीचीमारौह १२

उदीचीमारीहानुष्टुप्त्वीवत् वैराजह सामैकविहृश स्तोमे÷ शुरदृतुः फलुन्द्रविरामुर्ध्वामारीह १३

ऊर्ध्वामारौह पङ्किस्त्ववितु शाक्वररैवृते सामेनी त्रिगवत्रयस्त्रिहुशौ स्तोमौ हेमन्तशिशिरावृतू वर्चो द्रविगुम्प्रत्यस्तुन्नमुचेह शिर्र÷ १४

सोमस्य त्विषिरसि तवैव मे त्विषिर्भयात् । मृत्योः पाह्योजीसि सहीस्यमृतमिस १५

हिर्रगयरूपाऽउषसौ विरोकऽउभाविन्द्राऽउदिथहं सूर्यश्च । ग्रारौहतँवरुग मित्र गर्तन्ततिश्चचाथामदितिन्दितिश्च मित्रोसि वर्रुगोसि १६

सोमस्य त्वा द्युम्नेनाभिषिञ्चाम्यग्नेभ्राजिसा सूर्वस्य वर्चसेन्द्रस्येन्द्रियेर्ग

। चुत्रारणीङ्गुत्रपंतिरेध्यति दुिद्यून्पोहि १७

इमन्देवाऽत्रसपुतिः स्वध्वम्महते चुत्रायं महते ज्येष्ठर्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियायं । इममुमुष्यं पुत्रमुमुष्ये पुत्रमुस्ये विशऽएष वौमी राजा सोमोस्मार्कम्ब्राह्यणानाुं राजां १८

प्र पर्वतस्य वृष्भस्यं पृष्ठान्नावश्चरन्ति स्वसिर्चऽइयानाः । ताऽग्रावंवृत्रन्नधरागुदंक्ताऽग्रहिम्बुध्यामनु रीयमागाः । विष्णोर्विक्रमंगमसि विष्णोर्विक्रन्तिमसि विष्णोः क्रान्तमंसि १६

प्रजीपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वी रूपाणि परि ता बीभूव । यत्कीमास्ते जुहुमस्तन्नीऽत्रस्त्वयमुमुष्ये पितासावस्य पिता व्यणे स्यीम पत्तेयो रयीणाणे स्वाही । रुद्र यत्ते क्रिव्रि परन्नाम् तस्मिन्हुतमेस्यमेष्टमेस्रि स्वाही २०

इन्द्रेस्य वज्रौसि मित्रावर्रणयोस्त्वा प्रशास्त्रोश प्रशिषां युनज्मि । ग्रव्यथाये त्वा स्वधाये त्वारिष्टोऽग्रर्जुनो मुरुतांम्प्रस्वेनं ज्यापांम् मनसा समिन्द्रियेर्ण २१

मा तेऽइन्द्र ते व्यन्तुराषाडयुक्तासोऽत्रब्रुह्मता विदेसाम । तिष्ठा रथुमधि यँवेजहस्ता रश्मीन्देव यमसे स्वश्वीन् २२

त्रुग्नये गृहपेतये स्वाहा सोमाय वनुस्पतेये स्वाही मुरुतामोजेसे स्वाहेन्द्रस्येन्द्रियाय स्वाही । पृथिवि मातुर्मा मो हिहसीुर्मोऽत्रुहन्त्वाम् २३

हुहुसः श्रुंचिषद्वसुरन्तरिचुसद्धोतां वेदिषदितिथिर्दुरोगुसत् । नृषद्वेरसदृतसद्वयोमसद्ब्जा गोजाऽऋृंतुजाऽऋृंद्विजाऽऋृतम्बृहत् २४

इयेदुस्यायुरस्यायुर्मिये धेहि युङ्ङिसि वर्चोसि वर्ची मिये धेह्यूर्गस्यूर्जम्मिये धेहि । इन्द्रस्य वाँवीर्युकृती बाहूऽग्रभ्युपार्वहरामि २५

स्योनासि सुषदासि चुत्रस्य योनिरसि । स्योनामासीद सुषदामासीद चुत्रस्य योनिमासीद २६

निषेसाद धृतवृतो वर्रग्रह पुस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुं÷ २७

त्रुभिभूरेस्येतास्ते पञ्च दिशे÷ कल्पन्ताम्ब्रह्यँस्त्वम्ब्रह्यासि सिवतासि सत्यप्रसिवो वर्रुणोसि सत्योजाऽइन्द्रौसि विशौजा रुद्रोसि सुशेवे÷ । बहुकारु श्रेयस्करु भूयस्कुरेन्द्रस्य वजीसि तेन मे रध्य २८

त्रुग्निः पृथुर्धर्मगुस्पतिर्जुषागोऽत्रुग्निः पृथुर्धर्मगुस्पतिराज्येस्य वेतु स्वाहा स्वाहांकृताहं सूर्यस्य रिश्मिर्धितध्वह सजातानांम्मध्यमेष्ठयांय २६

सुवित्रा प्रेसवित्रा सरेस्वत्या वाचा त्वष्ट्री रूपैश पूष्णा पुशुभिरिन्द्रेगास्मे बृहस्पतिना ब्रह्मेगा वर्रगोनौजेसामिना तेजेसा सोमेनु राज्ञा विष्णुना दशुम्या देवतया प्रसूत्र प्रसंपामि ३०

त्रुश्विभ्यम्पच्यस्व सरेस्वत्यै पच्यस्वेन्द्रीय सुत्राम्रौ पच्यस्व । वायुश पूतश पुवित्रेरा प्रत्यङ्कसोमोऽत्रतिस्तृतः । इन्द्रीस्य युज्यः सरवी ३१

कुविदुङ्ग यर्वमन्तो यर्वश्चिद्यथा दान्त्येनुपूर्ववियूर्य । इहेहैषाङ्करणुहि भोजनानि ये बुर्हिषो नर्मऽउक्तिँयजन्ति । उपयामगृहीतोस्यश्विभ्यन्त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्रीय त्वा सुत्राम्रो ३२

युवि सुरामेमिश्विना नर्मचावासुरे सर्चा । विपिपाना श्रीभस्पतीऽइन्द्रङ्कर्मस्वावतम् ३३

पुत्रमिव पितर्गविश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यैर्दुः सनिभः । यत्सुरामंव्यपिबः शचीभिः सरेस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक् ३४ इति दशमोऽध्यायः

## एकादशोऽध्यायः

युञ्जानः प्रेथमम्मनस्तुत्वायं सविता धियं÷ । स्रुग्नेज्योतिर्निचाय्यं पृथिव्याऽस्रध्याभरत् १

युक्तेन मनेसा वयन्देवस्य सिवतः सुवे । स्वर्ग्याय शक्त्या २

युक्त्वार्यं सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिवेम् । बृहज्जचोति÷ करिष्युतः संविता प्रस्वाति तान् ३

युञ्जते मर्नऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितं÷ । वि होत्रो दधे वयुनाविदेकुऽइन्मुही देवस्य सिवृतुः परिष्टुतिः ४

युजे वाम्ब्रह्म पूर्व्यन्नमीभिर्वि श्लोकेऽएतु पृथ्येव सूरे? । शृरवन्तु विश्वेऽत्रमृतस्य पुत्राऽत्रा ये धामीनि दिव्यानि तुस्थु? ४

यस्यं प्रयागुमन्वन्यऽइद्ययुर्देवा देवस्यं महिमानुमोर्जसा । यः पार्थिवानि विमुमे सऽएतंशो रर्जां ऐसि देवः संविता मंहित्वना ६

देवे सवितुः प्रस्वेव युज्ञम्प्रस्वेव युज्ञपितिम्भगीय । दिव्यो गेन्धुर्वः कैतुपूः केतेन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचेन्नः स्वदतु ७

इमन्नो देव सवितर्भुज्ञम्प्रर्णय देवाुव्यृह सिख्विवदेह सत्राजितेन्धनुजितें ऐस्वुर्जितेम् । त्रमुचा स्तोम्ह समेर्धय गायुत्रेर्ग रथन्तुरम्बृहद्गीयुत्रवर्तिन् स्वाही ५

देवस्यं त्वा सिवतुः प्रसिव्धेश्विनीर्बाहुभ्यांम्पूष्णो हस्ताभ्याम् । म्रादंदे गायुत्रेणु च्छन्दंसाङ्गिरस्वत्पृंथिव्याः सुधस्थादुग्निम्पुरीष्यमङ्गिरस्वदार्भर् त्रैष्टुंभेनु च्छन्दंसाङ्गिरस्वत् ६

म्रभिरिस नार्यसि त्वयां वृयमुग्निः शिकेमु खिनतुः सुधस्थऽम्रा । जार्गतेनु च्छन्देसाङ्गिरुस्वत् १०

हस्तेऽत्राधार्यं सिवता बिभ्रदभिश्विहराययीम् । त्रुग्नेज्योतिर्निचार्य्यं पृथिव्याऽत्रध्याभेरदानुष्टुभेनु च्छन्दंसाङ्गिरस्वत् ११

प्रतूर्तवाजिन्नार्द्रव वरिष्ठामन् सुँवर्तम् । दिवि ते जन्मं परममुन्तरिन्ने तव नाभि÷ पृथिव्यामधि योनिरित् १२

युञ्जाथाुऍ रास॑भँयुवमुस्मिन्यामे वृषरावसू । त्रुग्निम्भर्रन्तमस्मुयुम् १३

योगेयोगे तुव स्तर्वाजेवाजे हवामहे । सरवायुऽइन्द्रेमूतये १४

प्रतूर्विन्नेह्यविक्रामुन्नशस्ती रुद्रस्य गार्गपत्यम्मयोभूरेहि । उर्व्वन्तरिचुँवीहि स्वस्तिगेव्यूतिरभेयानि कृरवन्पूष्णा सुयुजी सुह १४ पृथिव्याः सुधस्थांदुग्निम्पुरीष्यमङ्गिरस्वदार्भराग्निम्पुरीष्यमङ्गिरस्वदच्छेमोग्नि-म्पुरीष्यमङ्गिरस्वद्भरिष्यामहं १६

ग्रन्वुग्निरुषसामग्रीमरूयुदन्वहोनि प्रथमो जातवैदाह । ग्रनु सूर्यस्य पुरुत्रा चे रुश्मीननु द्यावीपृथिवीऽग्रातेतन्थ १७

त्रागत्यं वाज्यध्वनिह सर्वा मृधो विधूनिते । त्रुग्निह सुधस्थे महुति चर्चुषा निर्चिकीषते १८

त्र्याक्रम्यं वाजिन्पृथिवीमुग्निमिच्छ रुचा त्वम् । भूम्यां वृत्वायं नो ब्रूहि यतुः खनैमु तँवुयम् १६

द्यौस्ते पृष्ठम्पृथिवी सुधस्थमात्मान्तरिचः समुद्रो योनि÷ । विख्याय चर्चुषा त्वमुभितिष्ठ पृतन्यतः २०

उत्क्रीम महुते सौभेगायास्मादास्थानीद्रविशोदा वीजिन् । वुयि स्योम सुमुतौ पृथिव्याऽत्रुग्निङ्कनेन्तऽउपस्थेऽत्रस्याः २१

उदेक्रमीद्रविखोदा वाज्यवांक्हं सुलोकह सुकृतम्पृथिव्याम् । तर्त÷ खनेम सुप्रतीकमुग्नि एसवो रुहांखाऽग्रधि नार्कमुत्तमम् २२

त्रा त्वी जिघर्मि मनेसा घृतेने प्रतिद्धियन्तम्भुवनानि विश्वी । पृथुन्तिरुश्चा वयसा बृहन्तुँव्यचिष्ठमन्नै रभुसन्दृशीनम् २३ त्रा विश्वते÷ प्रत्यञ्चिञ्जघर्म्यरु तस्य मनस्य तञ्जुषेत । मर्वश्री स्पृह्यद्वर्णोऽत्रुग्निर्माभृशे तुन्वा जर्भुराणः २४

परि वार्जपतिः कुविरिमिर्ह्वव्यान्येक्रमीत् । दधुद्रब्नीन दुा्शुषे २४

परि त्वामे पुरँवयँविप्रीह सहस्य धीमहि । धृषद्वर्णन्दिवेदिवे हुन्तारम्भङ्गुरावताम् २६

त्वमंग्रे द्युभिस्त्वमाशुशुज्जिस्त्वमुद्धस्त्वमश्मनुस्परि । त्वॅवनेभ्युस्त्वमोषेधीभ्युस्त्वनृगानृपते जायसे शुचि÷ २७

देवस्यं त्वा सिवतः प्रसिव्धित्रीश्वनीर्बाहभ्याम्पूष्णो हस्तिभ्याम् । पृथिव्याः सुधस्थादिग्निम्पुरीष्यमङ्गिरस्वत्वनामि । ज्योतिष्मन्तन्त्वाग्ने सुप्रतीक्मजैस्रेण भानुना दीद्यंतम् । शिवम्प्रजाभ्योहिहसन्तम्पृथिव्याः सुधस्थादिग्निम्पुरीष्यमङ्गिरस्वत्वनामः २८

त्रुपाम्पृष्ठमंसि योनिरुग्नेश् संमुद्रमुभितुः पिन्वंमानम् । वर्धमानो मुहाराँ।ऽत्र्या च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व २६

शर्म चु स्थो वर्म चु स्थोच्छिद्रे बहुलेऽउुभे । व्यचेस्वती सँवैसाथाम्भृतमुग्निम्पुरीष्यम् ३०

सँवैसाथा 🖰 स्वृर्विदी सुमीचीऽउरेसा त्मनी । त्रुग्निमन्तर्भरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तुमजेस्नुमित् ३१ पुरीष्योसि विश्वभैराऽग्रर्थर्वा त्वा प्रथमो निर्रमन्थदग्ने । त्वामेग्ने पुष्केरादध्यर्थर्वा निर्रमन्थत । मूर्घ्नो विश्वस्य वाुघर्त÷ ३२

तम् त्वा दुध्यङ्ङृषि÷ पुत्रऽईधेऽत्र्रथर्वग्रहः । वृत्रहर्णम्पुरन्दुरम् ३३

तम् त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम् । धुनुञ्जयह रगैरगे ३४

सीर्द होत्हं स्वऽउं लोके चिकित्वान्सादयां युज्ञह सुंकृतस्य योनौ । देवावीर्देवान्हविषां यजास्यग्ने बृहद्यर्जमाने वयो धाह ३५

नि होती होतृषदेने विदानस्त्वेषो दीदिवार्॥ऽत्रीसदत्सुदर्च÷ । त्र्रदेब्धवतप्रमितविसिष्ठहं सहस्त्रम्भरः शुचिजिह्नोऽत्रुग्निः ३६

सहसीदस्व मुहा२ँ॥ऽत्र्रीसु शोचेस्व देववीतेमहं । वि धूममेग्नेऽत्ररुषम्मियेध्य सृज प्रेशस्त दर्शतम् ३७

त्रुपो देवीरुपं सृजु मध्मतीरयुद्धमायं प्रजाभ्यं÷ । तासमास्थानादुजिहतामोषंधयहं सुपिप्पुलाः ३८

सन्ते वायुर्मात्रिश्चां दधातूत्तानाया हृदेयुँबद्विकस्तम् । यो देवानाञ्चरीस प्राग्रथेन कस्मै देव वर्षडस्तु तुभ्यम् ३६ सुजति ज्योतिषा सुह शर्मु वर्रूथमासेदुत्स्व÷ । वासीऽस्रग्ने विश्वरूपृष्टु सँव्ययस्व विभावसी ४०

उर्दु तिष्ठ स्वध्वरावां नो देव्या धिया । दृशे चे भासा बृहता सुंशुक्विनराग्ने याहि सुशस्तिभिं÷ ४१

ऊर्ध्वऽऊ षु र्णऽऊतये तिष्ठा देवो न संविता । ऊर्ध्वो वार्जस्य सनिता यदुज्जिभिर्वाघद्भिर्विह्नयामहे ४२

स जातो गर्भोऽत्रसि रोदंस्योरमे चारुर्विभृतऽत्रोषंधीषु । चित्रश शिशुह परि तमां ७स्यक्तून्प्रमातृभ्योऽत्रधि कनिक्रदद्गाह ४३

स्थिरो भेव वीड्वङ्गऽग्राशुर्भव वाज्यर्वन् । पृथुर्भव सुषदुस्त्वमुग्नेश पुरीषुवाह्रणहः ४४

शिवो भेव प्रजाभ्यो मानेषीभ्यस्त्वमेङ्गिरह । मा द्यावीपृथिवीऽत्रुभिशौचीुर्मान्तरिचुम्मा वनुस्पतीन् ४५

प्रैतुं वाजी किनेक्रद्वानंदद्रासंभुहं पत्वी । भरेनुग्निम्पुरीष्य्ममा पाद्यायुषहं पुरा । वृषाग्निंवृषेगुम्भरेनुपाङ्गर्भहं समुद्रियम् । स्रग्नुऽस्रायोहि वीतये ४६

त्रृतः सुत्यमृतः सुत्यमुग्निम्पुरीष्यमङ्गिरस्वद्भरामः । ग्रोषंधयः प्रतिमोदध्वमुग्निमेतः शिवमायन्तम्भयत्रं युष्माः ।

[Yajur Veda]

व्यस्यन्विश्वाऽत्रमिराऽत्रमीवा निषीदेन्नोऽत्रपं दुर्मतिञ्जेहि ४७

स्रोषंधयह प्रतिगृभ्गीत पृष्पंवतीह स्पिप्पलाः । त्रुयँवो गर्भऽत्रृत्वियं÷ प्रतृह सुधस्थुमासंदत् ४८

वि पार्जसा पृथुना शोश्चानो बार्धस्व द्विषो रुससोऽग्रमीवाह । सुशर्मणो बृहुतः शर्मणि स्यामुग्नेरहह सुहवस्य प्रणीतौ ४६

त्र्यापो हि ष्ठा मेयोभुवस्ता नेऽऊर्जे देधातन । महे रणीय चर्चसे ४०

यो वं÷ शिवर्तमो रसस्तस्य भाजयतेह नं÷ । उशतीरिव मातरे÷ ५१

तस्माऽत्ररंङ्गमाम वो यस्य त्तर्याय जिन्वेथ । ग्रापी जनयेथा च नहं ४२

मित्रः सहसृज्यं पृथिवीम्भूमिञ्च ज्योतिषा सह सुजीतञ्जातवैदसमयुद्धमार्य त्वा सहसृजामि प्रजाभ्ये÷ ४३

रुद्राः सुरुसुज्यं पृथिवीम्बृहज्जयोतिहं समीधिरे । तेषाम्भानुरजस्त्रऽइच्छुक्रो देवेषु रोचते ४४

सहसृष्टाँवस्भी रुद्रेधीरैं कर्म्रयाम्मृदेम् । हस्तिभ्याम्मृद्रीङ्कृत्वा सिनीवाली कृंगोतु ताम् ४४ सिनीवाली स्रेकपुर्दा स्रेकुरीरा स्वौपुशा । सा तुभ्येमदिते मुह्योखान्देधातु हस्तेयोहं ५६

उखाङ्क्ष्रीगोतु शक्त्यी बाहुभ्यामदितिर्धिया । माता पुत्रॅंषथोपस्थे साग्निम्बिभर्तु गर्भुऽन्ना । मुखस्य शिरोसि ५७

वसंवस्त्वा कृगवन्तु गायुत्रेणु च्छन्दंसाङ्गिरुस्वद्धुवासिं पृथिव्यसि धारया मियं प्रजाणं रायस्पोषंङ्गौपुत्यह सुवीर्यह सजातान्यजमानाय रुद्रास्त्वां कृगवन्तु त्रैष्टुंभेनु च्छन्दंसाङ्गिरुस्वद्धुवास्यन्तरिचमिस धारया मियं प्रजाणं रायस्पोषंङ्गौपुत्यह सुवीर्यह सजातान्यजमानायादित्यास्त्वां कृगवन्तु जागतेनु च्छन्दंसाङ्गिरुस्वद्धुवासि द्यौरंसि धारया मियं प्रजाणं रायस्पोषंङ्गौपत्यह सुवीर्यह सजातान्यजमानाय विश्वं त्वा देवा वैश्वानुराः कृगवन्त्वानुष्टुभेनु च्छन्दंसाङ्गिरुस्वद्धुवासि दिशौसि धारया मियं प्रजाणं रायस्पोषंङ्गोपत्यह सुवीर्यह सजातान्यजमानाय ४८

ग्रदित्यै रास्नास्यदितिष्टे बिलिङ्गृभ्गातु । कृत्वायु सा मुहीमुखाम्मृन्मयीँ बोनिमुग्नयै । पुत्रेभ्युः प्रायेच्छुददितिः श्रुपयानिति ५६

वसेवस्त्वा धूपयन्तु गायुत्रेणु च्छन्देसाङ्गिरस्वहुद्रास्त्वी धूपयन्तु त्रैष्टुभेनु च्छन्देसाङ्गिरस्वदीदित्यास्त्वी धूपयन्तु जागतेनु च्छन्देसाङ्गिरस्वद्विश्वे त्वा देवा वैश्वानुरा धूपयन्त्वानुष्टुभेन च्छन्देसाङ्गिरस्वदिन्द्रेत्स्वा धूपयतु वर्रगस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा

### धूपयतु ६०

स्रिध्येऽस्रिह्मरुस्वत्वेनत्ववट देवानिन्त्वा पत्नीर्देवीर्विश्वदेव्यावतीः स्रिधस्थेऽस्रिह्मरुस्वत्वेनत्ववट देवानिन्त्वा पत्नीर्देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः स्रिधस्थेऽस्रिह्मरुस्वद्देधतूर्त्वे धिषणीस्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः स्रिधस्थेऽस्रिह्मरुस्वदुभीन्धतामुखे वर्रूत्रीष्ट्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः स्रिधस्थेऽस्रिह्मरुस्वच्छूपयन्तूखे स्रास्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः स्रिधस्थेऽस्रिह्मरुस्वत्पेचन्तूखे जनेयुस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः स्रिधस्थेऽस्रिह्मरुस्वत्पेचन्तूखे जनेयुस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः स्रिधस्थेऽस्रिह्मरुस्वत्पेचन्तूखे ६१

मित्रस्यं चर्षग्रीधृतोवौ देवस्यं सानुसि । द्युम्रञ्जित्रश्रेवस्तमम् ६२

देवस्त्वी सिवतोद्वीपतु सुपाणिश स्वीङगुरिश सीबाहुरुत शक्त्यी । स्रव्यीथमाना पृथिव्यामाशा दिशुऽस्रापृण ६३

उत्थार्यं बृहुती भुवोर्दुं तिष्ठं ध्रुवा त्वम् । मित्रैतान्त्रेऽउखाम्परिंददाुम्यभित्त्याऽएषा मा भेदि ६४

वसेवुस्त्वाच्छ्रेन्दन्तु गायुत्रेणु च्छन्देसाङ्गिरस्वहुद्रास्त्वाच्छ्रेन्दन्तु त्रैष्ट्रेभेनु च्छन्देसाङ्गिरस्वदीदुत्यास्त्वाच्छ्रेन्दन्तु जार्गतेनु च्छन्देसाङ्गिरस्वद्विश्वे त्वा देवा वैश्वानुराऽग्राच्छ्रेन्दुन्त्वानुष्टुभेनु च्छन्दसाङ्गिरस्वत् ६४

त्राकूतिमुग्निम्प्रयुजु<u>ं</u> स्वाहा मनौ मेधामुग्निम्प्रयुजुं स्वाही

चित्तंविज्ञातम् ग्रिम्प्रयुज् 🖰 स्वाहां वाचो विधृतिम् ग्रिम्प्रयुज् 🖰 स्वाहां प्रजापंतये मनेवे स्वाहाग्रये वैश्वानुराय स्वाहां ६६

विश्वौ देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सुख्यम् । विश्वौ रायऽईषुध्यति द्युम्नॅवृंगीत पुष्यसे स्वाहौ ६७

मा सु भित्था मा सु रिषोम्ब धृष्णु वी्रयंस्व सु । त्रुग्निश्चेदङ्करिष्यथह ६८

दृहहंस्व देवि पृथिवि स्वस्तयंऽत्रासुरी माया स्वधयां कृतासि । जुष्टंन्देवेभ्यंऽइदमंस्तु हुव्यमरिष्टा त्वमुदिहि यज्ञेऽत्रसमन् ६६

द्रवेन्नहं सुर्पिरीसुतिहं प्रुत्नो होता वरेरायहं । सहसस्पुत्रोऽऋदुतहं ७०

परेस्याऽत्र्रधि सुँवतोवरा२ँ॥ऽत्रुभ्यातेर । यत्राहमस्मि ता२ँ॥ऽत्रीव ७१

पुरमस्यहि परावती रोहिदश्वऽइहार्गहि । पुरीष्य÷ पुरुप्रियोग्ने त्वन्तरा मृधे÷ ७२

यदंग्रे कानि कानि चिदा ते दार्रूण दुध्मसि । सर्वन्तदंस्तु ते घृतन्तर्जुषस्व यविष्ठच ७३

यदत्त्युपिजिह्निका यहुम्रोऽत्रीतिसर्पति । सर्वुन्तदेस्तु ते घृतन्तर्जुषस्व यविष्ठच ७४ ग्रहरहुरप्रयावुम्भर्न्तोश्वयिव तिष्ठते घासमस्मै । रायस्पोषेगु समिषा मदन्तोग्ने मा ते प्रतिवेशा रिषाम ७५

नाभा पृथिव्याः संमिधानेऽत्रुग्नौ रायस्पोषाय बृहते हेवामहे । इरम्मुदम्बृहदुंक्थुँवर्जत्रुञ्जेतारमुग्निम्पृतनासु सासुहिम् ७६

याः सेनाऽत्रुभीत्वरीराव्याधिनीरुगंगाऽउत । ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्तैऽत्रुग्नेपिदधाम्यास्ये ७७

दे पृष्टीभ्याम्मुलिम्लूञ्जम्भ्यैस्तस्कराशं ऽउत । हर्नुभ्या ऐस्तेनान्भगवुस्ताँस्त्वङ्कीदुसुर्वादितान् ७८

ये जनेषु मुलिम्लीव स्तुनासुस्तस्करा वर्ने । ये कर्नेष्वघायवुस्ताँस्ते दधामि जम्भीयोहं ७६

योऽत्रुस्मभ्यमरातीयाद्यश्चे नो द्वेषते जर्न÷ । निन्दाद्योऽत्रुस्मान्धिप्सां सु सर्वन्तम्मस्मुसा कुरु ५०

सहिशतिम्मे ब्रह्म सहिशतिँवीर्धम्बलेम् । सहिशतिङ्गतञ्जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितहः ५१

उदेषाम्बाहूऽत्र्रतिरमुद्धर्चोऽत्र्रथो बर्लम् । चिर्णोम् ब्रह्मणामित्रानुन्नयाम् स्वारं॥ऽत्रुहम् ५२

ग्रन्नपुतेन्नस्य नो देह्यनम्ीवस्य शुष्मिर्ण÷ ।

## प्रप्रं दातारेन्तारिषऽऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चर्तुष्पदे ५३ इत्येकादशोऽध्यायः

#### म्रथ द्वादशोऽध्याय<u>ः</u>

दृशानो रुक्मऽउठ्यां व्यद्योद्दुर्मर्षमायुं÷ श्रिये रुचान? । स्रुग्निरमृतोऽस्रभवृद्वयोभिर्वदेनुन्द्यौरजनयत्सुरेतांह १

नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेके समीची । द्यावाचामां रुक्मोऽत्रुन्तर्विभीति देवाऽत्रुग्निन्धारयन्द्रविगोदाः २

विश्वां रूपाणि प्रतिमुञ्चते कुविश प्रासावीद्धद्रिन्द्विपदे चतुष्पदे । वि नाकंमरूयत्सविता वरेरयोनुं प्रयार्गमुषस्रो विराजित ३

सुपर्गोसि गुरुत्माँस्त्रिवृत्ते शिरौ गायत्रञ्च बुर्बृहद्रथन्तरे पृत्तौ । स्तोमेऽत्र्यात्मा छन्दा ऐस्यङ्गीनि यर्जू ऐषि नामे । सामे ते तुनूर्वामदेव्यं वज्ञायिज्ञयम्पुच्छन्धिष्ययह शुफा? । सुपुर्गोसि गुरुत्मान्दिवेङ्गच्छ स्व÷ पत ४

विष्णों क्रमौसि सपत्नहा गांयुत्रञ्छन्दऽत्र्यारौह पृथिवीमनु विक्रीमस्व विष्णों क्रमौस्यभिमातिहा त्रैष्टुंभुञ्छन्दऽत्र्यारौहान्तरिच्चमनु विक्रीमस्व विष्णों क्रमौस्यरातीयतो हन्ता जागंतुञ्छन्दुऽत्र्यारौह दिव्मनु विक्रीमस्व विष्णों क्रमौसि शत्रूयतो हन्तानुष्टुभुञ्छन्दुऽत्र्यारौह दिशोनु विक्रीमस्व ४

त्रक्रेन्ददुग्नि स्तुनयंन्निव द्यौश्चामा रेरिहद्यीरुधं÷ समुञ्जन् । सुद्यो जैज्ञानो वि हीमिद्धोऽत्रयल्यदा रोदंसी भानुना भात्यन्तश् ६

ग्रग्नेभ्यावर्तिन्नभि मा निवर्तस्वायुषा वर्चसा प्रजया धर्नेन ।

सुन्या मुधया रुष्या पोषेरा ७

ग्रग्नेऽग्रङ्गरः शतन्ते सन्त्वावृते÷ सुहस्नेन्तऽउपावृते÷ । ग्रधा पोषस्य पोषेगु पुनेनीं नुष्टमाकृधि पुनेनीं रियमाकृधि ५

पुनेर्ह्जा निवेर्तस्व पुनेरग्नऽडुषायुषा । पुनेर्ने पाह्यहहेसह ६

सुह रुष्या निर्वर्तस्वामे पिन्वस्व धार्रया । विश्वप्रन्यां विश्वतस्परि १०

त्रा त्वीहार्षमुन्तरेभूर्धुवस्तिष्ठाविचाचलिहः । विशेस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत् ११

उर्दुत्तुमॅंवेरुणु पार्शमुस्मदविधमॅवि मेध्युम ७ श्रेथाय । ग्रथी व्यमीदित्य बृते तवानीगसोऽग्रदितये स्याम १२

त्र्रग्रे बृहनुषसामूर्ध्वोऽत्रस्थान्निर्जगुन्वान्तमसो ज्योतिषागति । त्रुग्निर्भानुना रुशता स्वङ्गुऽत्रा जातो विश्वा सद्योन्यप्राहं १३

हृह्सः शृंचिषद्वसुरन्तरिचुसद्धोतां वेदिषदितिथिर्दुरोणुसत् । नृषद्वरसदृतुसद्वयोमुसद्बजा गोजाऽऋृंतुजाऽऋृंद्विजाऽऋृतम्बृहत् १४

सीदु त्वम्मातुरस्याऽउपस्थे विश्वान्यमे वयुनानि विद्वान् । मैनान्तपेसा मार्चिषाभिशौचीरन्तरस्या ए शुक्रज्यौतिर्विभाहि १४ ग्रुन्तरेग्ने रुचा त्वमुखायाहं सदेने स्वे । तस्यास्त्वह हरेसा तपुञ्जातेवेदहं शिवो भेव १६

शिवो भूत्वा मह्यमग्रेऽत्रथी सीद शिवस्त्वम् । शिवाः कृत्वा दिशुंह सर्वाह स्वंबोनिमिहासेदह १७

दिवस्परि प्रथमञ्जेजेऽत्रुग्निरस्मादिद्वतीयम्परि जातवैदाह । तृतीर्यमुप्सु नृमगाऽत्रजस्त्रमिन्धीनऽएनञ्जरते स्वाधी? १८

विद्या तेऽस्रग्ने त्रेधा त्रुयाणि विद्या ते धामु विभृता पुरुत्रा । विद्या ते नामे परमङ्गृहा यद्विद्या तमुत्सुँयतेऽस्राजुगन्थे १६

समुद्रे त्वी नृमर्गाऽग्रप्स्वन्तर्नृचर्चाऽईधे दिवोऽग्रीग्रऽऊर्धन् । तृतीयै त्वा रजीस तस्थिवा ऐसीमपामुपस्थै महिषाऽग्रीवर्धन् २०

त्रक्रेन्दद्ग्नि स्तुनयंन्निव द्यौश चामा रेरिहद्वीरुधं÷ समुञ्जन् । सुद्यो जेज्ञानो वि हीमिद्धोऽत्रख्यदा रोदंसी भानुना भात्यन्तश् २१

श्रीगार्मुदारो धुरुगौ रयीगाम्मनीषागाम्प्रार्पगुरु सोर्मगोपारु । वस्रुं÷ सूनुश सहसोऽत्रुप्सु राजा विभात्यग्रेऽउषसामिधानश २२

विश्वस्य केतुर्भुवेनस्य गर्भुऽत्रा रोदेसीऽत्रपृणाुजायेमानः । वीडुञ्जिदद्रिमभिनत्परायञ्जना यदुग्निमयेजन्त पर्च २३

उशिक्पविकोऽत्रेर्तिः स्मेधा मर्तेष्विग्निरमृतो निधीय । इयेर्ति धूममेरुषम्भरिभ्रदुच्छक्रेर्ण शोचिषा द्यामिनेचन् २४ दृशानो रुक्मऽउठ्यां व्यद्योद्दुर्मर्षमायुं÷ श्रिये रुचान? । स्रुग्निरमृतौऽस्रभवुद्वयोभिर्यदेनुन्द्यौरजनयत्सुरेतांह २५

यस्तैऽत्रुद्य कृगविद्धद्रशोचेपूपन्दैव घृतविन्तमग्ने । प्र तन्नैय प्रतुरवस्योऽत्रच्छाभि सुम्नन्देवभक्तँयविष्ठ २६

त्रा तम्भेज सौश्रवसेष्वंग्नऽउक्थऽउक्थऽत्राभेज शस्यमनि । प्रियः सूर्वे प्रियोऽत्रुग्ना भेवात्युज्जातेने भिनदुदुजनित्वैहं २७

त्वामंग्ने यर्जमानाऽत्रमु द्यन्विश्वा वस् दिधरे वार्याणि । त्वया सुह द्रविणमिच्छमाना वुजङ्गोमन्तमुशिजो विवेवुह २८

ग्रस्तीव्यग्निर्नरा७ सुशेवो वैश्वानुरऽत्रृषिभिः सोमेगोपाः । त्रुहुषे द्यावीपृथिवी हीवेमु देवी धृत्त रुयिमुस्मे सुवीरेम् २६

सुमिधाग्निन्दुंवस्यत घृतैर्बोधयुतातिथिम् । ग्रास्मिन्हव्या जुंहोतन ३०

उर्दु त्वा विश्वे देवाऽत्रम्मे भरेन्तु चित्तिभिह् । स नौ भव शिवस्त्वह सुप्रतीको विभावसह ३१

प्रेदंग्रे ज्योतिष्मान्याहि शिवेभिर्चिभिष्टम् । बृहद्भिर्मानुभिर्मासुन्मा हिहसीस्तुन्वा प्रजा? ३२

त्रक्रेन्ददुग्नि स्तुनयंन्निवु द्यौ? ज्ञामाु रेरिहर्द्धीरुधं÷ समुञ्जन् ।

सुद्यो जंज्ञानो वि हीमिद्धोऽग्ररूयदा रोदंसी भानुना भात्यन्तः ३३

प्रप्रायमुग्निर्भरतस्यं शृरवे वि यत्सूर्यो न रोचेते बृहद्भाः । ग्रुभि यः पूरुम्पृतंनासु तुस्थौ दीदायु दैव्योऽग्रतिथिः शिवो नं÷ ३४

त्रापौ देवी हं प्रतिगृभ्गीत भस्मैतत्स्योने कृंगुध्वह सुरुभाऽउं लोके । तस्मै नमन्ताञ्जनेयहं सुपत्नीम्तिवं पुत्रम्बिभृताप्स्वेनत् ३४

ग्रुप्स्वग्ने सिध्षष्टव सौषिधीरन्रिध्यसे । गर्भे सञ्जीयसे पुने÷ ३६

गर्भोऽत्रुस्योषेधीनाङ्गर्भो वनस्पतीनाम् । गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्चे गर्भोऽत्रुपामेसि ३७

प्रसद्य भरमेना योनिमुपश्चे पृथिवीमेग्ने । सुरुसृज्ये मातृभिष्टुञ्जचोतिष्मान्पुनुरासेदह ३८

पुनरासद्य सर्दनमुपश्च पृथिवीमीग्ने । शेषे मातुर्वथोपस्थेन्तरस्या ७ शिवर्तमहं ३६

पुनरूजां निर्वर्तस्व पुनरग्नऽइषायुषा । पुनर्निः पाह्यहहेसः ४०

सुह रुष्या निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ४१ बोधी मेऽत्रुस्य वर्चसो यविष्ठु महिहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावह । पीयिति त्वोऽत्रमु त्वो गृगाति वुन्दारुष्टे तुन्व्ववन्देऽत्रम्रो ४२

स बोधि सूरिर्म्घवा वस्पेपते वस्पेदावन् । युयोध्यस्मद्द्वेषि ऐसि विश्वकर्मणे स्वाही ४३ पुनेस्त्वादित्या रुद्रा वसेवहं सिमन्धताम्पुनिर्ब्धह्माणी वसुनीथ युज्ञैश् । घृतेनु त्वन्तुन्वेंवर्धयस्व सुत्याश्सेन्तु यजीमानस्य कामीहं ४४

त्रपैत वीत वि चे सर्पतातो वेत्र स्थ पुरागा वे च नूर्तनाह । त्रदीद्यमोवसार्नम्पृथिव्याऽत्रक्रिक्रिमम्पितरी लोकर्मस्मै ४४

सुञ्ज्ञानेमसि कामुधरेगुम्मयि ते कामुधरेगम्भूयात् । ग्रुग्नेर्भस्मस्यिग्नेश पुरीषमसि चित्ते स्थ परिचित्तेऽऊर्ध्वचिते÷ श्रयध्वम् ४६

ग्रुयह सोऽग्रुग्निर्वस्मिन्त्सोमुमिन्द्रे÷ सुतन्दुधे जुठरै वावशानः । सुहुस्त्रियुँवाजुमत्युन्न सिप्तिह ससुवान्त्सन्त्स्तूयसे जातवेदह ४७

त्रम्रे वर्ते दिवि वर्च÷ पृथिव्याँ यदोषिधीष्वप्स्वा येजत्र । येनान्तरिचमुर्वातुतन्थे त्वेषश्स भानुर्रण्वो नृचचीह ४८

त्र्रग्ने दिवोऽत्रर्गुमच्छो जिगास्यच्छो देवा२ँ॥ऽऊंचिषे धिष्णया वे । या रोचने पुरस्तात्सूर्यस्य याश्चावस्तोदुपतिष्ठीन्तुऽत्र्गापे÷ ४६

पुरीष्यासोऽस्रमर्यः प्राव्योभिः सुजोषेसः ।

जुषन्ताँ युज्ञमुद्रुहौनमीवाऽइषौ मुही १ ४०

इडीमग्ने पुरुदहसीह सुनिङ्गोश शिश्वत्तमह हर्वमानाय साध । स्यान्ने÷ सूनुस्तनेयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वुस्मे ५१

म्रयन्ते योनिर्मृत्वियो यतौ जातोऽम्ररीचथाह । तञ्जानन्नमुऽन्नारोहाथा नो वर्धया रियम् ४२

चिदिसि तयो देवतेयाङ्गिरस्वद्धुवा सीद परिचिदिसि तयो देवतेयाङ्गिरस्वद्धुवा सीद ४३

लोकम्पृंग ञ्छिद्रम्पृगाथौ सीद ध्रुवा त्वम् । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरुस्मिन्योनीवसीषदन् ४४

ताऽत्रस्य सूर्ददोहसुहं सोमं ७ श्रीगन्ति पृश्नेयहं । जन्मन्देवानुँविशिस्त्रिष्वारीचने दिवः ४४

इन्द्रॅंविश्वाऽत्रवीवृधन्त्समुद्रव्येचसङ्गिरे÷ । रुथीतेमह रुथीनाुँवाजानाु ुं सत्पितिम्पतिम् ५६

सिन्हि सङ्केल्पेथा ऐ सिम्प्रियो रोचिष्णू स्नमनुस्यमानी । इषुमूर्जमुभि सुँवसानी ४७

सँवाम्मनि ऐसि सँवुता सम् चित्तान्याकरम् । त्राप्ते पुरीष्याधिपा भव त्वनुऽइषुमूर्जुंयजीमानाय धेहि ४८ त्रमें त्वम्पुरीष्यो रियमान्पुष्टिमाँ२॥ऽत्रीस । शिवाः कृत्वा दिशुंह सर्वाह स्वँवोनिमिहासेदह ५६

भवंतन्नुहं सर्मनस्रो सर्चेतसावरेपसौ । मा युज्ञह हिंहिसिष्टम्मा युज्ञपंतिञ्जातवेदसौ शिवौ भंवतमुद्य नं÷ ६०

मातेवं पुत्रम्पृथिवी पुरीष्यमग्नि एस्वे योनावभारुखा । तांविश्वेर्देवेर्त्मृतुभि÷ संविदानः प्रजापितिर्विश्वकर्मा विमुं अतु ६१

त्रस्निन्तुमयेजमानिमच्छ स्तेनस्येत्यामिन्विहि तस्करस्य । त्रुन्यमुस्मिदिच्छ सा तऽइत्या नमौ देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु ६२

नमुहं सु ते निर्ऋाते तिग्मतेजोयुस्मयुँविचृता बुन्धमेतम् । युमेनु त्वॅयुम्या सँविदानोत्तमे नाकेऽत्रधिरोहयैनम् ६३

यस्यस्ति घोरऽत्रासञ्जहोम्येषाम्बन्धानीमवसर्जनाय । यान्त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दिते निर्ऋतिन्त्वाहम्परिवेद विश्वते÷ ६४

यन्ते देवी निर्मृतिराबुबन्ध पार्शङ्ग्रीवास्वेविचृत्यम् । तन्ते विष्याम्यायुषो न मध्यादथैतिम्पितुमेद्धि प्रसूति । नमो भूत्यै येदञ्जकारं ६४

निवेशनिः सङ्गर्मनो वसूनांविश्वा रूपाभिचिष्टे शचीभिः । देवऽईव सविता सुत्यधुर्मेन्द्रो न तस्थौ समुरे पेथीनाम् ६६ सीरो युञ्जन्ति कुवयो युगा वितेन्वते पृथेक् । धीरो देवेषु सुम्रुया ६७

युनक्तु सीरा वि युगा तेनुध्वङ्कृते योनौ वपतेह बीर्जम् । गिरा चे श्रुष्टिः सर्भराऽत्रसिन्नो नेदीयुऽइत्सृग्य÷ पुक्वमेयति ६८

शुनिः सुफाला विकृषन्तु भूमिः शुनङ्कीनाशाऽत्रभिर्यन्तु वाहै । शुनिसीरा हिवषा तोशीमाना सुपिप्पलाऽत्रभेषिधीः कर्तनास्मे ६६

घृतेनु सीता मधुना समेज्यताँविश्वैर्देवैरनुमता मुरुद्धि÷ । ऊर्जस्वती पर्यसा पिन्वमानास्मान्त्सीते पर्यसाभ्यावेवृत्स्व ७०

लाङ्गेलुम्पवीरवत्सुशेवेह सोमुपित्सेरः । तदुद्वेपति गामविम्प्रफुर्व्यञ्च पीवेरीम्प्रस्थावेद्रथुवाहेगम् ७१

कार्मङ्कामदुघे धुद्भव मित्रायु वर्रुणाय च । इन्द्रीयाश्विभ्याम्पूष्णे प्रजाभ्युऽन्त्रोषिधीभ्यहं ७२

विमुच्यध्वमघ्नचा देवयानु।ऽस्रर्गन्मु तमसस्पारमुस्य । ज्योतिरापाम ७३

सुजूरब्दोऽत्रयंवोभिहं सुजूरुषाऽत्रर्रशीभिहं । सुजोषंसावृश्विना दहसौभिहं सुजूरे सूरऽएतिशेन सुजूर्वैश्वानुरऽइडीया घृतेनु स्वाही ७४

याऽत्रोषेधीहं पूर्वा जाता देवेभ्येस्त्रियुगम्पुरा । मनु नु बुभूर्णामुहह शतन्धामीनि सुप्त चे ७४ शुतँवौऽग्रम्ब धामीनि सुहस्रीमुत वो रुहे÷ । ग्रधौ शतक्रत्वो युयमिमम्मैऽग्रगुदङ्कृत ७६

म्रोषिधीः प्रतिमोदध्वम्पुष्पेवतीः प्रसूर्वरीः । म्रश्वीऽइव सुजित्वरीर्वीरुधे÷ पारयिष्णव÷ ७७

स्रोषेधीरिति मातरस्तद्वी देवीरुपेब्रुवे । सुनेयुमश्रुङ्गाँवासेऽस्रात्मानुन्तर्व पूरुष ७८

म्रुश्वत्थे वौ निषदेनम्पुर्गे वौ वसुतिष्कृता । गोभाजुऽइत्किलासथु यत्सुनवेथु पूरुषम् ७६

यत्रौषंधीहं सुमग्मेतु राजानुहं सिमताविव । विप्रहं सऽउच्यते भिषग्रीचोहामीवचातनहं ५०

म्रुश्चावृतीऐ सौमावृतीमूर्जर्यन्तीमुदौजसम् । म्रावित्सि सर्वाऽम्रोषंधीरस्माऽम्रीरुष्टतातये ५१

उच्छुष्माऽस्रोषंधीनाङ्गावौ गोष्ठादिवेरते । धर्नेः सनिष्यन्तीनामात्मानन्तवं पूरुष ८२

इष्कृतिर्नामं वो माताथौ यूय ए स्थ निष्कृतीह । सीराः पतित्रिणी स्थनु यदामयति निष्कृथ ५३

त्रुति विश्वां÷ परिष्ठा स्तेनऽईव बुजर्मक्रमुह ।

स्रोषंधी्हं प्राचुच्यवुर्वत्किञ्चं तुन्वो रपं÷ ५४

यदिमा वाजयेन्नहमोषेधीर्हस्तऽत्राद्धे । त्रात्मा यद्मस्य नश्यति पुरा जीवृगृभौ यथा ५४

यस्यौषधीह प्रसर्पथाङ्गीमङ्गुम्परुष्परुह । ततो यद्मुविबोधध्वऽउग्रो मध्यमुशीरिव ५६

साुकँबेन्सम् प्रपंतु चाषेग किकिदीविना । साुकँवातस्य ध्राज्यो साुकन्नेश्य निहाकया ८७

ग्रुन्या वौऽग्रुन्यामेवत्वुन्यान्यस्याऽउपवित । ताः सर्वा÷ सॅविदानाऽइदम्मे प्रावेता वर्च÷ ८८

या? फुलिनीुर्वाऽस्रेफुलाऽस्रेपुष्पा याश्चे पुष्पिगीहः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नौ मुञ्जन्त्वहर्हसहः ५६

मुञ्जन्तुं मा शपृथ्याद्यो वरुगयादुत । ग्रथौ युमस्य पड्वीशात्सर्वस्माद्देवकिल्**बु**षात् ६०

त्रुवुपर्तन्तीरवदन्दिवऽत्रोषेधयुस्परि । यञ्जीवमुश्नवामहै न स रिष्याति पूर्रेष ६१

याऽत्र्योषिधीहं सोमेराज्ञीर्बृह्वी? शुतिविचत्त्रणाहं । तासीमसि त्वमुत्तुमारुङ्कामीयु शह हुदे ६२ याऽत्रोषेधीः सोमेराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमन् । बृहस्पतिप्रसूताऽत्रुस्यै सन्देत्त वीर्वम् ६३

याश्चेदम्पशृराविन्ति याश्चे दूरम्परागताहः । सर्वा÷ सङ्गत्ये वीरुधोस्यै सन्देत्त वीर्वम् ६४

मा वौ रिषत्खिनुता यस्मै चाहङ्कर्नामि वह । द्विपाञ्चतुष्पादुस्माकुष्ट् सर्वमस्त्वनातुरम् ६४

ग्रोषंधयुहं समेवदन्तु सोमेन सुह राज्ञी । यस्मै कृगोति ब्राह्यगस्तृह राजन्पारयामसि ६६

नाशयित्री बुलासस्यार्शसऽउपचितिमसि । ग्रथौ शतस्य यद्मीणाम्पाकारोरीस नार्शनी ६७

त्वाङ्गेन्धुर्वाऽत्र्रेखनुँस्त्वामिन्द्रस्त्वाम्बृहुस्पति÷ । त्वामीषधे सोमो राजा विद्वान्यच्मादमुच्यत ६५

सहस्व मेऽत्ररातीः सहस्व पृतनायतः । सहस्व सर्वम्पाप्मानः सहमानास्योषधे ६६

दीर्घायुस्तऽस्रोषधे खनिता यस्मै च त्वा खर्नाम्यहम् । स्रथो त्वन्दीर्घायुर्भूत्वा शतवेल्शा विरोहतात् १००

त्वर्मुत्तमास्योषधे तर्व वृत्ताऽउपस्तयह । उपस्तिरस्तु स्गोरमाकुँबोऽत्रुस्मा२ँ॥ऽत्र्रीभिदासीति १०१ मा मो हिहसीञ्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवेह सत्यर्धर्मा व्यानेट्। यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जुजानु कस्मै देवार्य हविषा विधेम १०२

म्रभ्यावर्तस्व पृथिवि युज्ञेनु पर्यसा सुह । वुपान्तेऽम्रुग्निरिष्ठितोऽम्रीरोहत् १०३

त्रुमे वर्ते शुक्रंवञ्चन्द्रंवत्पूतंवच्चे वृज्ञियेम् । तद्देवेभ्यो भरामसि १०४

इषुमूर्जमुहमितऽत्र्रादेमृतस्य योनिम्महिषस्य धारीम् । त्र्रामा गोर्षु विशुत्वा तुनूषु जहीमि सेदिमनिराममीवाम् १०५

त्रमें तव श्रवो वयो महि भ्राजन्तेऽत्रुर्चयौ विभावसो । बृहेद्भानो शर्वसा वार्जमुक्थ्युन्दधीस दाशुषै कवे १०६

पावकर्वचांह शुक्रवेर्चाऽत्रमूनवर्चाऽउदियर्षि भानुनी । पुत्रो मातरी विचर्न्नपविसि पृणिच्च रोदेसीऽउभे १०७

ऊर्जोनपाञ्जातवेदहं सुशुस्तिभिर्मन्देस्व धीतिभिर्हितः । त्वेऽइष्टहं सन्देधुर्भूरिवर्पसश्चित्रोतेयो वामजाताहं १०८

इ्रज्यन्नेग्ने प्रथयस्व जुन्तुभिरस्मे रायौऽन्नमर्त्य । स देर्शुतस्य वर्षुषो विरोजिस पृणिच्चे सानुसिङ्क्रतुम् १०६ ड्रष्कुर्तारमध्वरस्य प्रचैतसङ्कर्यन्तृह राधिसो मुहः । रातिँवामस्य सुभगोम्मुहीमिषुन्दधीसि सानुसिह र्यिम् ११०

त्रमृतावनिम्महिषँविश्वदेर्शतमुग्निः सुम्नायं दिधरे पुरो जनिः । श्रुत्केर्गाः सुप्रथेस्तमन्त्वा गिरा दैव्युम्मानुषा युगा १११

ग्राप्यायस्व समैतु ते विश्वतं÷ सोम् वृष्णयम् । भवा वार्जस्य सङ्गुथे ११२

सन्ते पर्यां ऐसि सम् वन्तु वाजाः सँवृष्णयान्यभिमातिषाहं÷ । स्राप्यायमानोऽस्रमृताय सोम दिवि श्रवां ऐस्युत्तमानि धिष्व ११३

ग्राप्यायस्व मदिन्तम् सोम् विश्वेभिर्हृशुभि÷ । भवा नहं सुप्रर्थस्तम्हं सखा वृधे ११४

ग्रा ते वृत्सो मनौ यमत्परमाच्चित्सुधस्थात् । ग्रम्भे त्वाङ्कामया गि्रा ११४

तुभ्युन्ताऽत्र्रीङ्गरस्तम् विश्वाः सुद्धितयुः पृथेक् । त्र्रम्ने कामाय वेमिरे ११६

त्रुग्निः प्रियेषु धार्मसु कामौ भूतस्य भव्यस्य । सुम्राडेको विरोजित ११७ इति द्वादशोऽध्यायः

#### म्रथ त्रयोदशोऽध्याय<u>ः</u>

मियं गृह्णाम्यग्रेऽत्रुग्निः रायस्पोषीय सुप्रजास्त्वायं सुवीर्याय । मार्मु देवतीः सचन्ताम् १

ग्रुपाम्पृष्ठमेसि योनिरुग्ने? सेमुद्रमुभितु६ पिन्वेमानम् । वर्धमानो मुहा२ँ॥ऽग्रा चु पुष्केरे द्विवो मात्रेया वरिम्णा प्रेथस्व २

ब्रह्मं जज्ञानम्प्रंथमम्पुरस्ताद्धि सीमृतः सुरुचौ वेनऽत्रावि । स बुध्याऽउपमाऽत्रस्य विष्ठाः सुतश्च योनिमस्तिश्च विवे÷ ३

हिर्गयगुर्भ? समेवर्तताग्रे भूतस्ये जात? पतिरेकेऽत्रासीत् । स दोधार पृथिवीन्द्यामुतेमाङ्कस्मै देवायं हविषां विधेम ४

द्रप्सश्चेस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमञ्ज योनिमनु यश्च पूर्व÷ । सुमानँयोनिमनु सुञ्चरेन्तन्द्रप्सजुहोम्यनु सुप्त होत्रहि ४

नमौस्तु सुर्पेभ्यो वे के चे पृथिवीमर्नु । वेऽत्रुन्तरिन्ने वे दिवि तेभ्ये÷ सुर्पेभ्यो नर्म÷ ६

याऽइषेवो यातुधानीनाँये वा वनस्पती१ँ॥रर्नु । ये वविटेषु शेरते तेभ्यं÷ सुर्पेभ्यो नर्म÷ ७

वे वामी रौचने दिवो वे वा सूर्वस्य रिश्मर्ष । वेषामुप्सु सर्दस्कृतन्तेभ्यं÷ सुर्पेभ्यो नर्म÷ ५

कृगुष्व पाजुह प्रसितिन्न पृथ्वीं याहि राजेवामेवारं॥ऽइभैन ।

तृष्वीमनु प्रसितिन्द्र्णानोस्तिसि विध्ये रुत्तसुस्तिपिष्ठेहं ६

तर्व भ्रमासेऽग्राशुया पेतुन्त्यनुस्पृश धृषुता शोश्चानह । तपूं एष्यग्ने जुह्या पतुङ्गानसेन्दितो विसृज विष्वेगुल्का १०

प्रति स्पशो विसृजि तूर्शितमो भवा पायुर्विशोऽत्रुस्याऽत्रदेब्धहा । यो नौ दूरेऽत्रुघर्शहसो योऽत्रन्त्यम्ने मा किष्टे व्यथिरादेधर्षीत् ११

उद्मि तिष्ठु प्रत्यातेनुष्वु न्युमित्री२ँ॥ ऽस्रोषतात्तिग्महेते । यो नोऽस्ररीतिः समिधान चुक्रे नीचा तन्धेच्यतुसन्न शुष्केम् १२

ऊर्ध्वो भेव प्रतिविध्याध्यस्मदाविष्कृेगुष्व दैव्यन्यिमे । ग्रवं स्थिरा तेनुहि यातुजूनोञ्जामिमजोमिम्प्रमृंगीहि शत्रून् । ग्रुमेष्ट्वा तेर्जसा सादयामि १३

म्रुग्निर्मुर्धा दिव? कुकुत्पर्ति÷ पृथिव्याऽम्रुयम् । म्रुपा रेतां ऐसि जिन्वति । इन्द्रेस्य त्वौजंसा सादयामि १४

भुवौ युज्ञस्य रजसश्च नेता यत्री नियुद्धिः सर्चसे शिवाभि÷ । दिवि मूर्धानेन्दिधषे स्वर्षाञ्जिह्वामीग्ने चकृषे हञ्यवाहीम् १४

ध्रुवासि ध्रुगास्तृता विश्वकर्मणा । मा त्वा समुद्रऽउद्वेधीन्मा सुपुर्णोव्यथमाना पृथिवीन्दृेहह १६

प्रजापितिष्ट्रा सादयत्वुपाम्पृष्ठे सीमुद्रस्येमीन् ।

### व्यचेस्वतीम्प्रथेस्वतीम्प्रथेस्व पृथिव्यसि १७

भूरेसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधीया विश्वस्य भुवनस्य धुर्ती । पृथिवींर्यच्छ पृथिवीन्दृेहह पृथिवीम्मा हिहसीह १८

विश्वस्मै प्राणायोपानायं व्यानायोदानायं प्रतिष्ठायं चरित्राय । स्रुग्निष्ट्वाभिपोतु मुह्या स्वस्त्या छुर्दिषा शन्तेमेनु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्ध्रवा सींद १६

काराडीत्काराडात्प्ररोहेन्ती पर्रषद्धपरुषुस्परि । एवा नौ दूर्वे प्रतेनु सुहस्त्रेग शुतेने च २०

या शतेन प्रतनोषि सहस्त्रेग विरोहिस । तस्यस्ति देवीष्टके विधेम हिवर्षा वयम् २१

यास्तेऽत्र्रम्भे सूर्ये रुचो दिवेमातुन्वन्ति रश्मिभे÷ । ताभिनीऽत्रुद्य सर्वाभी रुचे जनीय नस्कृधि २२

या वौ देवाह सूर्यें रुचो गोष्वश्वेषु या रुचे÷ । इन्द्रीग्री ताभिह सर्वाभी रुचेन्नो धत्त बृहस्पते २३

विराङ्ज्योतिरधारयत्स्वराङ्ज्योतिरधारयत् । प्रजापितिष्ट्रा सादयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीम् । विश्वस्मै प्राणायीपानाये व्यानाय विश्वञ्जयोतिर्यच्छ । ग्रुग्निष्टेधिपतिस्तयो देवतीयाङ्गिरस्वद्ध्रवा सीद २४ मधुंश्च माधंवश्च वासंन्तिकावृतूऽग्रुग्नेरेन्त्ह श्लेषोसि कल्पेतान्द्यावीपृथिवी कल्पेन्तामापुऽग्नोषंधयुहं कल्पेन्तामुग्नयुहं पृथुङ्गम् ज्येष्ठचाय सर्वताह । वेऽग्रुग्नयुहं सर्मनसोन्तरा द्यावीपृथिवीऽडुमे । वासंन्तिकावृतूऽग्नंभिकल्पेमानाऽइन्द्रंमिव देवाऽग्नंभिसाँविशन्तु तयां देवत्याङ्गिरस्वद्धुवे सीदतम् २४

ग्रषाढासि सहमाना सहस्वारातीः सहस्व पृतनायतः । सहस्रवीर्यासि सा मा जिन्व २६

मधु वार्ताऽऋतायते मधु चरन्ति सिन्धेवह । माध्वीर्नहं सुन्त्वोषेधीहं २७

मधु नक्तमुतोषस्रो मधुमृत्पार्थिवृहु रर्ज÷ । मधु द्यौरेस्तु नहं पिता २८

मध्रमान्नो वनस्पतिर्मध्रमा२ँ॥ऽत्रस्तु सूर्य÷ । माध्वीर्गावौ भवन्तु नहं २६

ग्रुपाङ्गम्भेन्त्सीदु मा त्वा सूर्योभितोप्सीन्माग्निवैश्वानुरः । ग्रच्छिन्नपत्राहं प्रजाऽग्रेनुवीन्तस्वानुं त्वा दिव्या वृष्टि÷ सचताम् ३०

त्रीन्त्संमुद्रान्त्समंसृपत्स्वृगांनुपाम्पतिर्वृषुभऽइष्टेकानाम् । पुरीषुँवसानिहं सुकृतस्यं लोके तत्रं गच्छ यत्र पूर्वे परेताहं ३१

मुही द्यौे रृथिवी च नऽड्म वज्ञिमिमि चताम् ।

पिपृतान्नो भरीमभिहं ३२

विष्णुों कर्माणि पश्यतु यतौ व्रुतानि पस्पुशे । इन्द्रेस्य युज्युः सरवी ३३

ध्रुवासि ध्रुगोतो जीजे प्रथममेभ्यो योनिभ्योऽग्रधि जातवैदाह । स गीय्त्रया त्रिष्टुभीनुष्टुभी च देवेभ्यी हुव्यंवीहतु प्रजानन् ३४

ड्षे राये रेमस्व सहेसे द्युम्नऽऊर्जेऽत्रपत्याय । सम्राडिस स्वराडिस सारस्वृतौ त्वोत्सौ प्राविताम् ३४

त्र्यमें युद्धवा हि ये तवाश्वासो देव साधवे÷ । त्रमुँवहन्ति मुन्यवे ३६

युन्त्वा हि देवहूर्तमार्गंऽग्रश्वारंगंऽग्रग्ने रथीरिव । नि होतां पूर्व्यः संदह् ३७

सम्यक्स्रविन्ति सुरितो न धेर्नाऽग्रुन्तर्हुदा मर्नसा पूयमीनाहं । घृतस्य धारोऽग्रुभिचीकशीमि हिर्गययौ वेतसो मध्येऽग्रुग्ने? ३८

त्रमृचे त्वी रुचे त्वी भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । त्रभूदिदॅविश्वस्य भुवनस्य वार्जिनमुग्नेवैश्वानुरस्य च ३६

त्रुग्निज्यीतिषा ज्योतिष्मानुक्मो वर्चसा वर्चस्वान् । सहस्रदाऽत्रीस सहस्रीय त्वा ४० त्रुादित्यङ्गर्भम्पर्यसा समेङ्धि सहस्रेस्य प्रतिमांविश्वरूपम् । परिवृङ्धि हरेसा माभिमें ऐस्थाः शतायुषङ्कृगुहि चीयमानः ४१

वार्तस्य जूतिँवर्रगस्य नाभिमश्वेञ्जज्ञानह सरिरस्य मध्ये । शिशुनुदीनाुं हरिमद्रिबुधुमग्ने मा हिहसीह परमे व्योमन् ४२

त्रजेस्त्रमिन्दुंमरुषम्भुररयुमुग्निमीडे पूर्वचित्तिन्नमौभिहं । स पर्वभिर्त्मृतुशः कल्पमानो गाम्मा हिहसीरदितिंविराजेम् ४३

वर्र्लत्रीन्त्वष्टुर्वरुंगस्य नाभिमविञ्जज्ञाना ७ रर्जसुः परस्मात् । मुही ७ सोहुस्तीमसुरस्य मायामग्ने मा हिहसीः परमे व्योमन् ४४

योऽत्रुग्निरग्नेरध्यजीयतु शोकित्पृथिव्याऽउत वी दिवस्परि । येने प्रजा विश्वकिमां जुजानु तमेग्ने हेड्ह परि ते वृशक्तु ४५

चित्रन्देवानामुदेगादनीकुञ्चर्तुर्मित्रस्य वर्रगस्याग्ने? । त्राप्रा द्यावीपृथिवीऽत्रुन्तरित्तुह् सूर्वऽत्रुगत्मा जर्गतस्तुस्थुर्षश्च ४६

डुमम्मा हिंहसीर्द्धिपार्दम्पुशृह संहस्राचो मेधीय चीयमीनह । मुयुम्पुशुम्मेधीमग्ने जुषस्व तेनी चिन्वानस्तुन्वो निषीद । मुयुन्ते शुगृंच्छतु यन्द्विष्मस्तन्ते शुगृंच्छतु ४७

इमम्मा हिंहसीरेकेशफम्पशुङ्किनिक्रुदँवाजिनुँवाजिनेषु । गौरमरिगयमन् ते दिशामि तेने चिन्वानस्तुन्वो निषीद । गौरन्ते शुर्गृच्छतु यन्द्रिष्मस्तन्ते शुर्गृच्छतु ४८ इमह सोहुस्नह शृतधीरमुत्सँव्युच्यमीनह सरिरस्य मध्ये । घृतन्दुहीनामदितिञ्जनायाग्ने मा हिहिसीह परमे व्योमन् । गुव्यमीर्गयमन् ते दिशामि तेने चिन्वानस्तन्वो निषीद । गुव्यन्ते शुगृच्छतु यन्द्रिष्मस्तन्ते शुगृच्छतु ४६

डुममूर्गायुँवर्रगस्य नाभिन्त्वचेम्पशूनान्द्विपदाञ्चतुष्पदाम् । त्वष्टुं÷ प्रजानांम्प्रथमञ्जनित्रमम्ने मा हिंहसीह परमे व्योमन् । उष्ट्रमार्गयमन् ते दिशामि तेने चिन्वानस्तन्वो निषीद । उष्ट्रन्ते शुगृंच्छतु यन्द्विष्मस्तन्ते शुगृंच्छतु ५०

त्रुजो ह्युग्नेरर्जनिष्टु शोकात्सोऽत्रीपश्यजनितार्मग्रे । तेने देवा देवतामग्रीमायुँस्तेन रोहीमायुन्नुप मेध्यासि । शुरुभमीर्रयमन् ते दिशामि तेने चिन्वानस्तन्वो निषीद । शुरुभन्ते शुगृच्छतु यन्द्विष्मस्तन्ते शुगृच्छतु ५१

त्वँविष्ठ दाशुषो नॄंश्रे पीहि शृगुधी गिरे÷ । रची तोकमुत त्मनी ४२

त्रुपान्त्वेमेन्त्सादयाम्युपान्त्वोद्येन्त्सादयाम्युपान्त्वा असेनेत्त्सादयाम्युपान्त्वा ज्योतिषि सादयाम्युपान्त्वायेने सादयाम्यर्णवे त्वा सदेने सादयामि समुद्रे त्वा सदेने सादयामि सिर्रे त्वा सदेने सादयाम्युपान्त्वा चये सादयाम्युपान्त्वा सिर्धिष सादयाम्युपान्त्वा सदेने सादयाम्युपान्त्वा स्विष्ठे सादयाम्युपान्त्वा सदेने सादयाम्युपान्त्वा सुधस्थे सादयाम्युपान्त्वा योनौ सादयाम्युपान्त्वा पुरीषे सादयाम्युपान्त्वा पार्थिस सादयामि गायुत्रेर्ण त्वा छन्देसा सादयामि त्रिष्ठंभेन त्वा छन्देसा सादयामि जार्गतेन त्वा छन्देसा सादयामि

## पाङ्कीन त्वा छन्दीसा सादयामि ५३

म्रुयम्पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसुन्तः प्रीणायनो गीयत्री वसिन्ती गीयत्र्ये गीयत्रङ्गीयत्रादुपां एशुरुपां एशोस्त्रिवृत्तिवृतौ रथन्तरँवसिष्ठऽत्रमृषि÷ प्रजापितगृहीतया त्वयी प्राणङ्गृह्णामि प्रजाभ्ये÷ ४४

म्रायन्दे चि्रणा विश्वकेम् तस्य मनौ वैश्वकर्म् राङ्गीष्मो मनिसस्त्रिष्ट् ष्येष्मी त्रिष्ट्रभं÷ स्वार् स्वारादेन्तर्थामोन्तर्थामात्पेञ्चदुशः पंञ्चदुशाद्बृहद्भरद्वांजुऽऋषिं÷ प्रजापेतिगृहीतया त्वया मनौ गृह्णामि प्रजाभ्यं÷ ४४

म्रुयम्पुश्चाद्विश्वव्येचास्तस्य चर्चुर्वेश्वव्यच्सँवुर्षाश्चीचुष्यो जगेती वार्षी जगेत्याऽत्रमृक्सेमम्क्सेमाच्छुक्रश् शुक्रात्सेप्तदुशश् सेप्तदुशाद्वेरूपञ्जमदेग्निर्मूषि÷ प्रजापेतिगृहीतया त्वया चर्चुर्गृह्णामि प्रजाभ्ये÷ ४६

इदम्त्रात्स्वस्तस्य श्रोत्रेह् सौवह श्रच्छ्रौत्रयनुष्टुप्शारिद्यनुष्टुर्भऽऐडमैडान्मन्थी मन्थिनऽएकविहृशऽएकविहृशाद्वैराजवश्वामित्रऽत्रृषि÷ प्रजापितगृहीतया त्वया श्रोत्रेङ्गृह्णामि प्रजाभ्ये÷ ४७

इयमुपरि मृतिस्तस्यै वाङ्गात्या हेमन्तो वाच्यः पङ्किहैमन्ती पङ्क्ये निधनेविन्धिनेवतऽग्राग्रय्गऽग्राग्रय्गात्त्रिगवत्त्रयस्त्रिहशौ त्रिगवत्त्रयस्त्रिहशाभ्यों शाक्वररेवृते विश्वकर्म्ऽत्रृषि÷ प्रजापितगृहीतया त्वया वार्चङ्गृह्णामि प्रजाभ्यौ लोकन्ताऽइन्ह्रेम् ४५ गिलतमन्त्राः --लोकम्पृंग च्छिद्रम्पृगाथौ सीद ध्रुवा त्वम् । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पितरस्मन्योनिवसीषदन् ॥ ताऽत्र्रस्य सूदेदोहसुं सोमें श्रीगिन्ति पृश्नेयः । जन्मन्देवानांविशिस्त्रिष्वा रौचने दिवश् ॥ इन्द्रांविश्वीऽत्रवीवृधन्त्समुद्रव्येचसुङ्गिरें । रथीतमह रथीनांवाजीना ऐ सत्पितिम्पितिम् ॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः

### ग्रथ चतुर्दशोऽध्यायः

ध्रुवित्तिर्धुवयौनिर्धुवासि ध्रुवंषोनिमासीद साध्या । उल्यंस्य केतुम्प्रथमञ्जूषाणाश्विनीध्वर्षू सोदयतामिह त्वी १

कुलायिनी घृतवेती पुरेन्धिः स्योने सींद सदेने पृथिव्याः । ग्रभि त्वां रुद्रा वसेवो गृगन्तिमा ब्रह्मं पीपिहि सौभंगायाश्विनाध्वर्षू सादयतामिह त्वां २

स्वैर्द चैर्पतेह सीद देवानि ए सुम्ने बृहते रणीय । पितेवैधि सूनवृऽत्रा सुशेवां स्वावेशा तुन्वा संविशस्वाश्विनाध्वर्ष सोदयतामिह त्वां ३

पृथिव्याः पुरीषम्स्यप्सो नाम् तान्त्वा विश्वेऽत्रभिगृंगन्तु देवाः । स्तोमेपृष्ठा घृतवेतीह सीद प्रजावेदस्मे द्रविगायेजस्वाश्विनीध्वर्ष् सोदयतामिह त्वो ४

ग्रदित्यास्त्वा पृष्ठे सोदयाम्युन्तरिचस्य धृत्रींविष्टम्भेनीन्दिशामधिपत्नीम्भुवनानाम् । ऊर्मिर्द्रप्सोऽग्रुपामसि विश्वकेमां तुऽत्रृषिरश्विनोध्वुर्यू सोदयतामिह त्वो ४

शुक्रश्च शुचिश्च ग्रैष्मवितूऽग्रुग्नेरेन्तह्रलेषोस् कल्पेतान्द्यावीपृथिवी कल्पेन्तामापुऽग्नोषेधयहं कल्पेन्तामुग्नयहं पृथुङ्मम् ज्यैष्ठचीय सर्वताहं । वेऽग्रुग्नयहं समीनसोन्तुरा द्यावीपृथिवीऽइमे । ग्रैष्मवितूऽग्रीभिकल्पेमानाऽइन्द्रीमव देवाऽग्रीभिसंविशन्तु तयी

# देवतयाङ्गिरुस्वद्धुवे सीदतम् ६

सुजूर्मुतुभि÷ सुजूर्विधाभि÷ सुजूर्देवैश् सुजूर्देवैर्वयोनाधेरुग्रये त्वा वैश्वान्रायाश्विनाध्वर्षू सादयतामिह त्वा सुजूर्मृतुभि÷ सुजूर्विधाभि÷ सुजूर्वसुभिः सुजूर्देवैर्वयोनाधेरुग्रये त्वा वैश्वान्रायाश्विनाध्वर्षू सादयतामिह त्वा सुजूर्मृतुभि÷ सुजूर्विधाभि÷ सुजू रुद्रैश सुजूर्देवैर्वयोनाधेरुग्रये त्वा वैश्वान्रायाश्विनाध्वर्षू सादयतामिह त्वा सुजूर्मृतुभि÷ सुजूर्विधाभि÷ सुजूर्रादित्यैश सुजूर्देवैर्वयोनाधेरुग्रये त्वा वैश्वान्रायाश्विनाध्वर्षू सादयतामिह त्वा सुजूर्मृतुभि÷ सुजूर्विधाभि÷ सुजूर्विश्वर्ष्ट्वेश्वर्ययोनाधेरुग्रये त्वा वैश्वान्रायाश्वनाध्वर्षू सादयतामिह त्वा सुजूर्मृतुभि÷ सुजूर्विधाभि÷ सुजूर्विश्वर्ष्ट्वेश्वर्योविद्योगाधेरुग्रये त्वा वैश्वान्रायाश्वनाध्वर्षू सादयतामिह त्वा ७

प्रागम्मे पाह्यपानम्मे पाहि व्यानम्मे पाहि चर्चुर्मऽउर्व्या विभीहि श्रोत्रेम्मे श्लोकय । श्रुपः पिन्वौषेधीर्जिन्व द्विपादेव चर्तुष्पात्पाहि दिवो वृष्टिमेरेय ५

मूर्धा वर्य÷ प्रजापितिश्छन्दि÷ त्तुत्रॅवयो मयेन्दुञ्छन्दौ विष्टम्भो वयोधिपितिश्छन्दौ विश्वकिम् वर्य÷ परमेष्ठी छन्दौ ब्रस्तो वर्यो विवुलञ्छन्दो वृष्णिर्वयौ विशालञ्छन्द्दः पुरुषो वर्यस्तुन्द्रञ्छन्दौ व्याघो वयोनीधृष्टुञ्छन्दै÷ सिहृहो वर्यश्छिदिश्छन्दै÷ पष्ठवाड्वयौ बृहती छन्दैऽउत्ता वर्य÷ कुकुफ्टन्दैऽत्रृष्ठभो वर्य÷ सुतोबृहती छन्दौनुड्वान्वर्य÷ ह

त्रुनुड्वान्वयं÷ पुङ्किश्छन्दौ धेनुर्वयो जगेती छन्दुरूयविर्वयंस्त्रिष्टुप्छन्दौ विश्वक्रमां त्वा सादयत्वन्तरिचस्य पृष्ठे व्यचेस्वतीम्प्रथेस्वतीमन्तरिचंथच्छान्तरिचन्दृहहान्तरिचम्मा हिहसीह । विश्वस्मै प्राणायीपानाये व्यानायोदानाये प्रतिष्ठायै चरित्रीय । वायुष्ट्वाभिपति मुद्या स्वस्त्या च्छर्दिषा शन्तमेन तयो देवत्याङ्गिरस्वद्ध्रवा सीद १२

राज्ञचिसि प्राची दिग्विराडिसि दिन्तिंगा दिक्सुमाडिसि प्रतीची दिक्स्वराडस्युदीची दिगधिपत्रचिस बृहती दिक् १३

विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिचस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् । विश्वस्मै प्राणायीपानाये व्यानाय विश्वञ्जचोतिर्वच्छ ।

# वायुष्टेधिपतिस्तयां देवतंयाङ्गिरुस्वद्ध्रवा सींद १४

नर्भश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतूऽत्रुग्नेर्यन्तः श्लेषोस् कल्पेतान्द्यावीपृथिवी कल्पेन्तामापुऽत्र्योषेधयः कल्पेन्तामुग्नयः पृथुङ्मम् ज्येष्ठचाय सर्वताः । वेऽत्रुग्नयः समेनसोन्तरा द्यावीपृथिवीऽडुमे । वार्षिकावृतूऽत्र्यभिकल्पेमानाऽइन्द्रीमव देवाऽत्र्यभिसाँविशन्तु तया देवतियाङ्गिरस्वद्धुवे सीदतम् १४

इषश्चोर्जश्चे शारदावृतूऽस्रुग्नेरेन्तिः श्लेषोसि कल्पेतान्द्यावीपृथिवी कल्पेन्तामापुऽस्रोषेधयुः कल्पेन्तामुग्नयुः पृथुङ्मम् ज्यैष्ठचाय सर्वताः । वेऽस्रुग्नयुः समीनसोन्तुरा द्यावीपृथिवीऽइमे । शारदावृतूऽस्रीभिकल्पेमानाऽइन्द्रीमव देवाऽस्रीभिसाँविशन्तु तया देवतीयाङ्गिरस्वद्धुवे सीदतम् १६

त्र्यार्युर्मे पाहि प्रागम्मे पाह्यपानम्मे पाहि व्यानम्मे पाहि चर्चुर्मे पाहि श्रोत्रम्मे पाहि वार्चम्मे पिन्व मनौ मे जिन्वात्मानेम्मे पाहि ज्योतिर्मे बच्छ १७

मा च्छन्दे÷ प्रमा च्छन्दे÷ प्रतिमा च्छन्दोऽत्रस्तीवयश्छन्दे÷ पङ्किश्छन्देऽउष्णिक्छन्दो बृहती छन्दोनुष्टुफ्छन्दो विराट्छन्दो गायुत्री छन्देस्त्रिष्टुफ्जन्दो जर्गती च्छन्दे÷ पृथिवी च्छन्दे÷ १८

पृथिवी च्छन्दोन्तरिं बुञ्छन्दो द्यौश्छन्दह समाश्छन्दो नर्मत्राणि छन्दो वाक्छन्दो मनुश्छन्दे÷ कृषिश्छन्दो हिर्रएयञ्छन्दो गौश्छन्दोजा च्छन्दो श्रुश्छन्द॑÷ १६

स्रुग्निर्देवता वार्तो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसेवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मुरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वर्रणो देवता २०

मूर्धासि राड्ध्रुवासि धुरुणी धुर्त्यसि धरेणी । ग्रायुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा चेमीय त्वा २१

यन्त्री राडचुन्त्र्यसि यमेनी ध्रुवासि धरित्री । इषे त्वोर्जे त्वौ रुखे त्वा पोषीय त्वा लोकन्ताऽइन्द्रेम् २२ गिलतमन्त्राः --लोकम्पृंग च्छिद्रम्पृगाथौ सीद ध्रुवा त्वम् । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पितिरिस्मन्योनिवसीषदन् ॥ ताऽत्र्रीस्य सूर्वदोहसुं सोमें श्रीगन्ति पृश्नियः । जन्मेन्द्रेवानांविशिस्त्रिष्वा रोचने दिवशे ॥ इन्द्रॅविश्वीऽत्रवीवृधन्त्समुद्रव्यंचसुङ्गिरं÷ । रुथीतेमि रुथीनांवाजीनाुं सत्पितिम्पितिम् ॥

म्राशुस्त्रिवृद्धान्तः पेश्चदुशो व्योमा सप्तदुशो धुरुणेऽएकविहृशः प्रतूर्तिरष्टादुशस्तपौ नवदुशोभीवृतः सिविहृशो वर्चो द्वाविहृशः सम्भरेणस्त्रयोविहृशो योनिश्चतुर्विहृशो गर्भाः पश्चविहृशऽम्रोजिस्त्रिणुवः क्रतुरेकितिहृशः प्रतिष्ठा त्रेयस्त्रिहृशो ब्रधस्य विष्टपेश्चतुस्त्रिहृशो नाके÷ षिट्त्रहृशो विवृत्रीष्टाचत्वारिहृशो धृत्रश्चेतुष्ट्योमः २३

स्रुग्नेभागोसि दी बायाऽस्राधिपत्यम्ब्रह्म स्पृतिन्त्रवृतस्तोमऽइन्द्रस्य भागोसि विष्णोराधिपत्यङ्गत्रे स्पृतम्पेश्चद्दश स्तोमी नृच बीसाम्भागोसि धातुराधिपत्यञ्जिनित्रे स्पृति सिप्तदश स्तोमी मित्रस्य भागोसि वर्रुणस्याधिपत्यन्दिवो वृष्टिर्वात स्पृतऽएकविष्टृश स्तोमो वसूनाम्भागः २४

वसूनाभागोसि रुद्रागामाधिपत्यञ्चतुष्पातस्पृतञ्चेतुर्विहृश स्तोमेऽत्रादित्यानामागोसि मुरुतामाधिपत्यङ्गर्भा स्पृताः पेञ्चविहृश स्तोमोदित्ये भागोसि पूष्णऽत्राधिपत्यमोजे स्पृतन्त्रिगुव स्तोमो देवस्य सवितुर्भागोसि बृहस्पतेराधिपत्यह सुमीचीर्दिशे स्पृताश्चेतुष्टोम स्तोमो यवानामागः २४

यवानाम्भाग्रोस्ययेवानामाधिपत्यम्प्रजा स्पृताश्चेतुश्चत्वारिहृश स्तोमेऽत्रभृभूगाम्भागोसि विश्वेषान्देवानामाधिपत्यम्भूत७ स्पृतन्त्रेयस्त्रिहृश स्तोमुह सहश्च २६

सर्हश्च सहस्यश्च हैमेन्तिकावृतूऽत्रुग्नेरेन्तिः श्लेषोसि कल्पेतान्द्यावापृथिवी कल्पेन्तामापुऽत्रोषेधयुः कल्पेन्तामुग्नयुः पृथुङ्मम् ज्येष्ठचायु सर्वताः । वेऽत्रुग्नयुः समेनसोन्तरा द्यावापृथिवीऽइमे । हैमेन्तिकावृतूऽत्रभिकल्पेमानाऽइन्द्रीमव देवाऽत्रीभिसाविशन्तु तया देवतियाङ्गिरस्वद्धुवे सीदतम् २७

एकयास्तुवत प्रजाऽग्रंधीयन्त प्रजापंतिरधिपतिरासीत्तिसृभिरस्तुवत ब्रह्मसृज्यतु ब्रह्मशुस्पतिरधिपतिरासीत्पञ्चभिरस्तुवत भूतान्यसृज्यन्त भूतानाम्पतिरधिपतिरासीत्सप्तभिरस्तुवत सप्तऽत्रृषयौसृज्यन्त धाताधिपतिरासीन्नवभिरस्तुवत २८

### नुवभिरस्तुवत

पितरौसृज्युन्तादितिरिधिपत्नचासीदेकादुशिभिरस्तुवतऽत्रमृतवौसृज्यन्ता र्तुवाऽत्र्रिधिपतयऽत्रासँस्त्रयोदुशिभिरस्तुवत् मासोऽत्र्रसृज्यन्त सँवत्सरोधिपतिरासीत्पञ्चदुशिभरस्तुवत चुत्रमेसृज्यतेन्द्रोधिपतिरासीत्सप्तदुशिभरस्तुवत ग्राम्याः पशवौसृज्यन्त बृहस्पतिरिधिपतिरासीचवदुशिभरस्तुवत २६

### नुवुदुशभिरस्तुवत

शूद्रार्वावसृज्येतामहोरात्रेऽत्रधिपत्नीऽत्रास्तामेकेविहशत्यास्तुवृतैके-शफाह पृशवस्तुवनेसृज्यन्त वर्षणोधिपतिरासीत्त्रयौविहशत्यास्तुवत चुद्राश् पृशवस्तुवन पूषाधिपतिरासीत्पश्चविहशत्यास्तुवतार्णयाश् पृशवस्तुवन वायुरधिपतिरासीत्सुप्तविहशत्यास्तुवत द्याविपृथिवी व्यैताँवसेवो

रुद्राऽत्र्रीदुत्याऽत्र्रीनुव्यायुँस्तऽएवाधिपतयऽत्रासुन्नवीविहशत्यास्तुवत ३०

नवंविहशत्यास्तुवत् वनुस्पतंयोसृज्यन्त् सोमोधिपतिरासीदेकेत्रिहशतास्तुवत प्रजाऽत्र्रंसृज्यन्त् यवाश्चायंवाश्चाधिपतयऽत्र्रासुँस्त्रयंस्त्रिहशतास्तुवत भूतान्यंशाम्यन्प्रजापंतिहं परमेष्ठचिधपतिरासील्लोकन्ताऽइन्द्रंम् ३१ गलितमन्त्राः --लोकम्पृंग च्छिद्रम्पृगाथो सीद धुवा त्वम् । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरुस्मिन्योनविसीषदन् ॥ ताऽग्रेस्य सूदेदोहस्हं सोमं १ श्रीगन्ति पृश्नेयहं । जन्मेन्द्रेवानां विशेषित्रष्वा रीचने दिव? ॥ इन्द्रंविश्वीऽग्रवीवृधन्त्समुद्रव्येचस्ङ्गिरे÷ । रथीतेमह रथीनां वाजाना १ सत्पतिम्पतिम् ॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः

#### म्रथ पञ्चदशोऽध्याय<u>ः</u>

त्रमें जातान्प्रगुंदा नहं सुपतान्प्रत्यजीतानुद जातवेदहं । त्राधि नो बूहि सुमनाऽत्रहेंडुँस्तवी स्यामु शर्मीस्त्रवर्रूथऽउद्दी १

सर्हसा जातान्प्रर्र्णदा नहं सुपतान्प्रत्यजीताञ्जातवेदो नुदस्व । ग्रिधि नो ब्रूहि सुमनुस्यमीनो वुयि स्यीमु प्रर्र्णदा नहं सुपत्नीन् २

षोडशी स्तोम्ऽत्रोजो द्रविंगञ्चतुश्चत्वारिहृश स्तोमो वर्चो द्रविंगम् । ग्रुग्नेश पुरीषमुस्यप्सो नाम तान्त्वा विश्वेऽग्रुभिगृंगन्तु देवाश । स्तोमपृष्ठा घृतवेतीह सींद प्रजावेदुस्मे द्रविगायंजस्व ३

एवृश्वन्दो वरिवृश्वन्दे÷ शुम्भूश्वन्दे÷ परिभूश्वन्देऽस्राच्चच्छन्दो मनुश्वन्दो व्यचृश्वन्दे सिन्धुश्वन्दे÷ समुद्रश्वन्दे÷ सिर्ञ्छन्दे÷ कुकुप्वन्देस्त्रिकुकुप्वन्दे÷ काव्यञ्चन्दौऽस्रङ्कुपञ्चन्दोत्तरेपङ्किश्वन्दे÷ पुदपिङ्किश्वन्दौ विष्टारपिङ्किश्वन्दे÷ चुरो भ्रजुश्वन्देऽस्राच्चच्चन्दे÷ प्रच्चच्चन्दे÷ ४

ग्राच्छच्छन्दे÷ प्रच्छच्छन्दे÷ सुँबच्छन्दो वियच्छन्दो बृहच्छन्दो रथन्तरञ्छन्दो निकायश्छन्दो विवधश्छन्दो गिरुश्छन्दो भ्रजुश्छन्दे÷ सुंध्रस्तुष्णन्दौनुष्टुष्णन्दुऽएवृश्छन्दो वरिवश्णन्दो वयश्श्वन्दो वयस्कृच्छन्दो वयस्कृच्छन्दो विष्पिर्धाश्यन्दो विशालञ्छन्देश्ष्ठिदश्यन्दो द्रोहुणञ्छन्दे स्तुन्द्रञ्छन्दोऽग्रङ्काङ्कञ्छन्दे÷ ४

र्शिमनां सुत्यायं सुत्यञ्जिन्व प्रेतिना धर्मणा धर्मञ्जिन्वान्वित्या

दिवा दिवेञ्जिन्व सुन्धिनान्तरिचेणान्तरिचञ्जिन्व प्रतिधिनी पृथिव्या पृथिवोञ्जिन्व विष्टम्भेनु वृष्ट्या वृष्टिञ्जिन्व प्रवयाह्नाहीर्जन्वानुया रात्र्या रात्रीञ्जन्वोशिजा वस्पेभ्यो वसूञ्जिन्व प्रकेतेनीदित्येभ्येऽस्रादित्याञ्जिन्व तन्तुना रायश ६

तन्तुंना रायस्पोषेंग रायस्पोषेञ्जिन्व सहसुर्पेगं श्रुतायं श्रुतञ्जिन्वैडेनौषंधीभिरोषंधीर्जिन्वोत्तमेनं तुनूभिस्तुनूर्जिन्व वयोधसाधीतेनाधीतञ्जिन्वाभिजिता तेर्जसा तेजो जिन्व ७

प्रतिपर्दसि प्रतिपर्दे त्वानुपर्दस्यनुपर्दे त्वा सम्पर्दसि सम्पर्दे त्वा तेजीसि तेजसे त्वा त्रिवृदंसि ५

त्रिवृदेसि त्रिवृते त्वा प्रवृदेसि प्रवृते त्वा विवृदेसि विवृते त्वा सवृदेसि सवृते त्वाक्रमोस्याक्रमायं त्वा सङ्क्रमोसि सङ्क्रमायं त्वोत्क्रमोस्युत्क्रमायु त्वोत्क्रान्तिरुस्युत्क्रान्त्यु त्वाधिपतिनोर्जोर्जिङ्गन्व ६

राज्ञचिसि प्राची दिग्वसेवस्ते देवाऽत्र्राधिपतयोग्निर्हेतीनाम्प्रेतिधृतां त्रिवृत्त्वा स्तोमं÷ पृथिव्या ७ श्रेयत्वाज्येमुक्थमव्यथाये स्तभ्नातु रथन्तरह साम प्रतिष्ठित्याऽत्रुन्तरिच्चऽत्रृषयस्त्वा प्रथमुजा देवेषुं दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधृतां चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वृगें लोके यर्जमानञ्च सादयन्तु १०

विराडिसि दिन्निणा दिगुद्रास्ते देवाऽत्रधिपतयुऽइन्द्रो हेतीनाम्प्रितिधुर्ता पेञ्चदुशस्त्वा स्तोमे÷ पृथिव्या ७ श्रेयतु प्रऽउंगमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु बृहत्साम् प्रतिष्ठित्याऽत्रुन्तरिन्नुऽत्रृषयस्त्वा प्रथमुजा देवेषु

दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधुर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नार्कस्य पृष्ठे स्वुर्गे लोके यर्जमानञ्च सादयन्तु ११

सम्माडीस प्रतीची दिगीदित्यास्तै देवाऽग्रिधिपतयो वर्रणो हेतीनाम्प्रीतिधर्ता सिप्तदशस्त्वा स्तोमे÷ पृथिव्या ७ श्रेयत मरुत्वतीयेमुक्थमव्येथाये स्तभ्नातु वैरूपि साम् प्रतिष्ठित्याऽग्रुन्तरिचुऽत्रृषेयस्त्वा प्रथमुजा देवेषु दिवो मात्रेया विष्मणा प्रथन्तु विधर्ता चायमिधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यर्जमानञ्च सादयन्तु १२

स्वराड्स्युदीची दिङ्गरुत्तेस्ते देवाऽग्रिधिपतयुहं सोमी हेतीनाम्प्रतिधर्तैकेविहृशस्त्वा स्तोमं÷ पृथिव्या ७ श्रेयतु निष्केवल्यमुक्थमव्यथाये स्तभ्नातु वैराजह सामु प्रतिष्ठित्याऽग्रुन्तरिचुऽत्रमृष्यस्त्वा प्रथमुजा देवेषुं दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधृतां चायमिधपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वृगें लोके यजमानञ्च सादयन्तु १३

म्रिधंपत्रचिस बृहुती दिग्विश्वे ते देवाऽम्रिधंपतयो बृहुस्पितहेंतीनाम्प्रेतिधृतां त्रिणवत्त्रयस्त्रिहृशो त्वा स्तोमौ पृथिव्या ७ श्रंयताँवेश्वदेवाग्निमारुतेऽउक्थेऽम्रव्यंथाये स्तभ्नीता ७ शाक्वररैवृते सामनी प्रतिष्ठित्याऽम्रुन्तरिन्नुऽमृषंयस्त्वा प्रथमुजा देवेषुं दिवो मात्रंया वरिम्णा प्रंथन्तु विधृतां चायमिधंपितश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नार्कस्य पृष्ठे स्वृगें लोके यर्जमानञ्च सादयन्तु १४

त्रुयम्पुरो हरिकेश्हं सूर्यरिशमुस्तस्य रथगृत्सश्च रथौजाश्च सेनानीग्रामुरयो । पुञ्जिकस्थला चे क्रतुस्थला चोप्सरसौ दुङ्च्गार्व÷ पृशवौ हेति? पौर्रुषयो वधः प्रहेतिस्तेभ्यो नमौऽग्रस्तु ते नौवन्तु ते नौ मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्मह १५

म्रुयन्दिचि्णा विश्वकिर्मा तस्यै रथस्वनश्च रथैचित्रश्च सेनानीग्राम्गयौ। मेनुका चे सहजन्या चोप्सुरसौ यातुधानौ हेती रच्ची ऐसि प्रहेतिस्तेभ्यो नमौऽत्रस्तु ते नौवन्तु ते नौ मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो यश्ची नो देष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्महं १६

त्रुयम्पुश्चाद्विश्वव्यंचाुस्तस्य रथंप्रोतुश्चासंमरथश्च सेनानीग्रामुगयौ । प्रम्लोचेन्ती चानुम्लोचेन्ती चाप्सुरसौ व्याघ्वा हेति? सुर्पा? प्रहेतिस्तेभ्यो नमोऽत्र्रस्तु ते नौवन्तु ते नौ मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्चे नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्महं १७

त्रुयम्नत्तरात्स्वद्वेसुस्तस्य तार्च्यश्चारिष्टनेमिश्च सेनानीग्राम्गयो । विश्वाची च घृताची चाप्सरसावापी हेतिर्वात्हं प्रहेतिस्तेभ्यो नमीऽत्रस्तु ते नौवन्तु ते नौ मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्चे नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्महं १८

ग्रुयमुपर्युर्वाग्वेसुस्तस्यं सेनुजिर्च सुषेग्रंश्च सेनानीग्रामुगयो । उर्वशी च पूर्विचित्तिश्चाप्सुरसाववुस्फूर्जन्हेतिर्विद्युत्प्रहेतिस्तेभ्यो नमोऽग्रस्तु ते नौवन्तु ते नौ मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यर्श्च नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्महं १६

त्रुग्निर्मूर्धा दिवः कुकुत्पति÷ पृथिव्याऽत्रुयम् ।

ग्रुपा ७ रेतां ७ सि जिन्वति २०

त्रुयम्गिः संहुस्त्रिणो वार्जस्य शतिन्स्पतिं÷ । मूर्धा कुवी रेयीणाम् २१

त्वामीग्ने पुष्केरादध्यर्थर्वा निर्रमन्थत । मूर्भ्रो विश्वस्य वाघते÷ २२

भुवौ युज्ञस्य रजसश्च नेता यत्री नियुद्धिः सर्चसे शिवाभि÷। दिवि मूर्धानेन्दिधषे स्वृषांञ्जिह्वामीग्ने चकृषे हञ्यवाहीम् २३

त्रबौध्यग्निः समिधा जनीनाम्प्रति धेनुमिवायतीमुषासेम् । यह्नाऽईव प्र व्यामुजिहीनाहं प्र भानवे÷ सिस्त्रते नाकुमच्छी २४

त्रवीचाम कुवये मेध्यीय वची वृन्दार्र वृष्णाय वृष्णे । गविष्ठिरो नर्मसा स्तोर्ममुग्नौ द्विवीव रुक्ममुरुव्यर्ग्चमश्रेत् २४

ग्रुयमिह प्रेथमो धीय धातृभिर्होता यजिष्ठोऽग्रध्वरेष्वीडर्च÷ । यमप्रवानो भृगेवो विरुरुचुर्वनेषु चित्रॅविभ्वॅविशोविशे २६

जर्नस्य गोपाऽत्र्रजिनिष्टु जार्गृविरुग्निश् सुदर्च÷ सुवितायु नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशां द्युमद्विभाति भरतेभ्युहं शुर्चि÷ २७

त्वामेग्रेऽत्रङ्गिरसो गुहो हितमन्वीवन्दञ्छिश्रियाणॅवनैवने । स जीयसे मुथ्यमीनुहं सही मुहत्त्वामीहुहं सहीसस्पुत्रमेङ्गिरहं २८ सरविष्ठं सँवें÷ सम्यञ्चिमषु ८ स्तोमेञ्चाग्रये । वर्षिष्ठाय चितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते २६

सहस्मिद्युवसे वृषुन्नमे विश्वन्यिर्यश्रा । इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्यार्भर ३०

त्वार्श्चित्रश्रवस्तम् हर्वन्ते विद्यु जन्तर्व÷ । शोचिष्केशम्पुरुप्रियाग्ने हुव्यायु वोढेवे ३१

एना वौऽत्रुग्निन्नमंसोुर्जो नपतिमाहिवे । प्रियञ्चेतिष्ठमरति स्वैध्वुरॅविश्वस्य दूतमुमृतेम् ३२

विश्वस्य दूतम्मृतुंविश्वस्य दूतम्मृतम् । स योजतेऽत्रमुषा विश्वभोजसा स दुंद्रवृत्स्वाहुतः ३३

स दुंद्रवृत्स्वाहुत्हं स दुंद्रवृत्स्वाहुत्हः । सुब्रह्मा युज्ञेश सुशमी वसूनान्देवह राधो जनानाम् ३४

त्र्रमे वार्जस्य गोर्मतुऽईशानिः सहसो यहो । त्र्रस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवं÷ ३४

सऽईधानो वर्सुष्कुविरुग्निरीडेन्यौ गिरा । रेवदुस्मभ्यम्पुर्वगीक दीदिहि ३६

चुपो राजनुत त्मनामे वस्तीरुतोषसं÷ । स तिग्मजम्भ रुचसी दहु प्रति ३७ भुद्रो नौऽत्रुग्निराहुंतो भुद्रा रातिः सुंभग भुद्रोऽत्र्रध्वुरः । भुद्राऽउत प्रशस्तयः ३८

भुद्राऽउत प्रशस्तयो भुद्रम्मर्न÷ कृगुष्व वृत्रुतूर्वे । वेना सुमत्स्री साुसर्ह्न÷ ३६

वेना सुमत्स् साुसहोवं स्थिरा तेनुहि भूरि शर्धताम् । वुनेमां तेऽस्रुभिष्टिभिहं ४०

म्रुग्निन्तम्मेन्ये यो वसुरस्तुँयँयन्ति धेनव॑÷ । म्रस्तमर्वन्तऽम्राशवोस्तुन्नित्यासो वाजिनुऽइष॑७ स्तोतृभ्युऽम्राभेर ४१

सोऽत्रुग्निर्यो वस्र्पृर्गे सँवमायन्ति धेनवे÷ । समर्वन्तो रघुद्रवुहं सह स्रुजातासं÷ सूरयुऽइषे रेस्तोतृभ्युऽन्नार्भर ४२

उभे सृश्चन्द्र सृर्पिषो दर्वी श्रीणीषऽत्राुसिन । उतो नुऽउत्पृपूर्वाऽउुक्थेषु शवसस्पतुऽइषे ७ स्तोतृभ्युऽत्रार्भर ४३

त्र्रमे तमुद्याश्वन्न स्तोमैहं क्रतुन्न भुद्रहः हिद्स्पृशीम् । त्रमुध्यामी तुऽत्र्रोहैहं । ४४

त्रधा ह्यम्रे क्रतीर्भद्रस्य दर्चस्य साधोः । रथीर्त्रमृतस्यं बृहुतो बुभूर्थं ४५ एभिर्नोऽस्रुर्केर्भवा नोऽस्रुर्वाङ्स्वुर्ण ज्योति÷ । स्रम्रे विश्वेभिहं सुमनाऽस्रनीकेहं ४६

म्रुग्निः होतारम्मन्ये दास्वन्तुंवसुः सूनुः सहसो जातवेदसुंविप्रन्न जातवेदसम् । यऽऊर्ध्वयां स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा । घृतस्य विभ्राष्ट्रिमनुविष्टि शोचिषाजुह्णांनस्य सुर्पिषं÷ ४७

त्रमे त्वन्नोऽत्रन्तेमऽउत त्राता शिवो भेव वर्रूध्य÷ । वसुरमिर्वसुश्रवाऽत्रच्छा निच्च द्युमत्तेमह रियन्दि । तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवह सुम्नार्य नूनमीमहे सर्विभ्यह ४८

वेनुऽऋषंयुस्तपंसा सुत्रमायुन्निन्धांनाऽऋग्निॐ स्वराभरेन्तह । तस्मिन्नहन्निदेधे नाकैऽऋग्निंवमाहुर्मनेव स्तीुर्णबेर्हिषम् ४६

तम्पत्नीभिरनुंगच्छेम देवाह पुत्रैर्भ्रातृंभिरुत वा हिरंगयेह । नार्कङ्गभ्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठेऽत्र्राधि रोचुने दिवः ४०

त्रा वाचो मध्यंमरुहद्धर्रयपुरयमुग्निः सत्पंतिश्चेकितानः । पृष्ठे पृथिव्या निहितो दविद्युतदधस्पुदङ्कणुताँबे पृतुन्यवं÷ ५१

त्रुयमुग्निर्वीरतेमो वयोधाः सेहुस्त्रियौ द्योततामप्रेयुच्छन् । विभ्राजमानः सरिरस्य मध्यऽउपुप्रयोहि दिव्यानि धाम ५२

सुम्प्रच्यवध्वुमुपं सुम्प्रयाताग्ने पृथो देवयानान्कृगुध्वम् ।

पुनं÷ कृरावाना पितरा युवानान्वातां ऐसी त्विय तन्तुं मेतम् ४३

उर्ह्वध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्विमिष्टापूर्ते सहसृजेथामुयर्ञ । म्रुस्मिन्त्सुधस्थेऽम्रध्युत्तरिस्मुन्विश्वे देवा वर्जमानाश्च सीदत ५४

वेन वहिस सहस्र्वेनिमे सर्ववेदसम् । तेनेमवंज्ञानी नयु स्वर्देवेषु गन्तवे ४४

म्रुयन्ते योनिर्मृत्वियो यतौ जातोऽम्ररौचथाह । तञ्जानन्नमुऽन्नारोहाथा नो वर्धया रियम् ५६

तपेश्च तपुस्यश्च शैशिरावृतूऽग्रुग्नेरेन्त्रहेलेषोसि कल्पेतान्द्यावीपृथिवी कल्पेन्तामापुऽग्नोषेधयुहं कल्पेन्तामुग्नयुहं पृथुङ्ममु ज्यैष्ठचीय सर्वताहं । वेऽग्रुग्नयुहं समेनसोन्तरा द्यावीपृथिवीऽइमे । शैशिरावृतूऽग्रीभिकल्पेमानाऽइन्द्रीमव देवाऽग्रीभिसाँविशन्तु तयी देवतियाङ्गिरस्वद्धुवे सीदतम् ४७

पुरमेष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् । विश्वस्मे प्राणायापानायं व्यानाय विश्वञ्जयोतिर्यच्छ । सूर्यस्तेधिपतिस्तयां देवत्याङ्गिरुस्वद्धुवा सीद ४८

लोकम्पृंग छिद्रम्पृगाथी सीद ध्रुवा त्वम् । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्योनीवसीषदन् ५६

ताऽत्र्रस्य सूदेदोहसुहं सोमं ७ श्रीग्रान्ति पृश्नेयहं ।

जन्मन्द्रेवानुंविशस्त्रिष्वा रौचुने द्विवः ६०

इन्द्रॅविश्वीऽग्रवीवृधन्त्समुद्रव्येचसुङ्गिरे÷ । रथीतेमह रथीनाुँवाजीनाुं सत्पीतुम्पतिम् ६१

प्रोथदश्चो न यवसिविष्यन्यदा मुहः सुँवरेगाद्वयस्थीत् । ग्रादेस्य वातोऽग्रनुवाति शोचिरधं स्म ते वर्जनङ्कष्णमस्ति ६२

त्र्रायोष्ट्वा सर्दने सादयाम्यवंतश्छायायां ए समुद्रस्य हर्दये । रश्मीवतीम्भास्वंतीमा या द्याम्भास्या पृथिवीमोर्वन्तरिचम् ६३

पुरमेष्ठी त्वी सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यचेस्वतीम्प्रथेस्वतीन्दिवँषच्छ दिवेन्दृहृह दिवम्मा हिंहसीह । विश्वस्मै प्राणायीपानाये व्यानायीदानाये प्रतिष्ठायै चरित्रीय । सूर्वस्त्वाभिपीतु मुह्या स्वस्त्या च्छुर्दिषा शन्तमेनु तयी देवतीयाङ्गिरस्वद्धुवे सीदतम् ६४

सहस्रस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि सहस्रस्योन्मासि साहस्रोसि सहस्रीय त्वा ६४ इति पञ्चदशोऽध्यायः

#### म्रथ षोडशोऽध्याय<u>ः</u>

नर्मस्ते रुद्र मुन्यवेऽउतो तुऽइषेवे नर्म÷ । बाहुभ्योमुत ते नर्म÷ १

या ते रुद्र शिवा तुनूरघोरापीपकाशिनी । तयी नस्तुन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचीकशीहि २

यामिषुंङ्गिरशन्तु हस्तै बिभर्ष्यस्तवे । शिवाङ्गिरित्र ताङ्कुरु मा हिहसीह पुरुषञ्जर्गत् ३

शिवेन वर्चसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । यथा नुहं सर्वुमिजगदयुन्दमह सुमनाऽत्रसत् ४

ग्रध्येवोचदिधवुक्ता प्रेथमो दैव्यौ भिषक् । ग्रहीँशु सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योधराचीः परासुव ४

त्रुसौ यस्तामोऽत्र्रह्णऽउत बुभुः स्नमङ्गलं÷ । वे चैनह रुद्राऽत्रुभितौ दिन्नु श्रिताः संहस्तृशोवैषाुं हेर्डऽईमहे ६

म्रुसौ योवसर्पति नीलिग्रीवो विलोहितह । उत्तैनिङ्गोपाऽम्रदृश्रुन्नदृश्रन्नुदहार्न्नु÷ स दृष्टो मृडयाति नह ७

नमौस्तु नीलिग्रीवाय सहस्राचार्य मी्ढुषे । त्रथो वेऽत्रस्य सत्वीनोहन्तेभ्योकर्न्नमं÷ ५ प्रमुञ्ज धन्वेनुस्त्वमुभयोराबर्चोर्ज्याम् । याश्चे ते हस्तुऽइषेवुहं परा ता भेगवो वप ६

विज्युन्धर्नु÷ कपुर्दिनो विशेल्यो बार्गवार्॥ऽउत । ग्रनेशन्नस्य वाऽइषेवऽग्राभुरेस्य निषङ्गुधि? १०

या ते हेतिर्मीढुष्टम् हस्ते बुभूवं ते धर्नु÷ । तयास्मान्विश्वतस्त्वमंयुद्मया परिभुज ११

परि ते धन्वेनो हेतिरस्मान्वृंगक्त विश्वते÷ । ग्रथो यऽईषुधिस्तवारेऽग्रस्मनिधेहि तम् १२

त्रुवृतत्य धनुष्ट्वृह सहैस्त्राचु शतेषुधे । निशीर्य शुल्यानाम्मुखौ शिवो नै÷ सुमनौ भव १३

नमस्तुऽस्रायुधायानीतताय धृष्णवे । उभाभ्योमुत ते नमौ बाहुभ्यान्तव धन्वेने १४

मा नौ मुहान्तेमुत मा नौऽत्र्यर्भकम्मा नुऽउत्तन्तमुत मा नैऽउत्तितम् । मा नौ वधीहं पितरुम्मोत मातरुम्मा नै÷ प्रियास्तुन्वो रुद्र रीरिषहं १४

मा नेस्तोके तर्नये मा नुऽन्नायुंषि मा नो गोषु मा नोऽन्नश्वेष रीरिषह । मा नो वीरानुंद्र भामिनो वधीर्हविष्मेन्तह सदमित्त्वो हवामहे १६

नमो हिर्रायबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतिये नमो नमौ वृच्नेभ्यो

हरिकेशेभ्यहं पशूनाम्पतेये नमो नर्म÷ शुष्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनाम्पतेये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिनै पुष्टानाम्पतेये नमो नमौ बभ्लुशार्य १७

नमौ बभ्लुशार्य व्याधिनेन्नीनाम्पतिये नमो नमौ भवस्य हेत्यै जगेताम्पतिये नमो नमौ रुद्रायीततायिने चेत्रीगाम्पतिये नमो नमे÷ सूतायाहीन्त्यै वनीनाम्पतिये नमो नमो रोहिताय १८

नमो रोहिताय स्थपतिये वृद्धाणाम्पतिये नमो नमी भुवन्तये वारिवस्कृतायौषिधीनाम्पतिये नमो नमी मन्त्रिणे वाणिजाय कद्धाणाम्पतिये नमो नमेऽउञ्जेर्धोषायाक्रन्दयेते पत्तीनाम्पतिये नमो नमे÷ कृत्स्त्रायुतयां १६

नर्म÷ कृत्स्त्रायुतया धार्वते सत्वनाम्पतेये नमो नमुहं सहमानाय निव्याधिनऽत्राव्याधिनीनाम्पतेये नमो नमो निषुङ्गिरो ककुभार्य स्तेनानाम्पतेये नमो नमो निचेरवे परिचरायार्रगयानाम्पतेये नमो नमो वर्न्चते २०

नमो वर्ञ्चते परिवर्ञ्चते स्तायूनाम्पतिये नमो नमौ निषुङ्गिर्णऽइषुधिमते तस्करागाम्पतिये नमो नमे÷ सृकायिभ्यो जिघि सद्धो मुष्णुताम्पतिये नमो नमौसिमद्धो नक्तञ्चरद्धो विकृन्तानाम्पतिये नमे÷ २१

नर्मऽउष्णीिषर्णे गिरिचुरायं कुलुञ्चानाम्पतेये नमो नर्मऽइषुमद्धौ धन्वायिभ्यंश्च वो नमो नर्मऽत्रातन्वानेभ्यं÷ प्रतिदर्धानेभ्यश्च वो नमो नर्मऽत्रायच्छुद्धोस्यद्धश्च वो नमो नमौ विसृजद्धं÷ २२ नमी विसृजद्धो विध्यद्धश्च वो नमो नर्म÷ स्वपद्धो जाग्रद्धश्च वो नमो नम्हं शयनिभ्यऽत्रासीनेभ्यश्च वो नमो नम्स्तिष्ठद्धो धार्वद्धश्च वो नमो नर्म÷ सुभाभ्यं÷ २३

नर्म÷ सुभाभ्यं÷ सुभापंतिभ्यश्च वो नमो नमोश्वेभ्योश्वंपतिभ्यश्च वो नमो नमंऽत्राव्याधिनीभ्यो विविध्यंन्तीभ्यश्च वो नमो नम्ऽउगंगाभ्यस्तृहहृतीभ्यंश्च वो नमो नमो गुगेभ्यं÷ २४

नमौ गुर्णभ्यौ गुर्णपितिभ्यश्च वो नमो नमो वातैभ्यो वातेपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सेपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमुहं सेनाभ्यहं २४

नम्हं सेनिभ्यहं सेनानिभ्यश्च वो नमो नमौ रिथभ्यौऽत्रप्रथेभ्यश्च वो नमो नमे÷ चुत्तृभ्ये÷ सङ्ग्रहीतृभ्येश्च वो नमो नमौ मुहद्योऽत्रप्रभिकेभ्येश्च वो नमे÷ २६

नम्स्तर्चभ्यो रथकारेभ्यंश्च वो नमो नम्हं कुलिलेभ्यहं कुमिरिभ्यश्च वो नमो नमी निषादेभ्यं÷ पुञ्जिष्टेभ्यश्च वो नमो नमे÷ श्वनिभ्यो मृगुयुभ्यंश्च वो नमो नम्हं श्वभ्यं÷ २७

नम्हं श्वभ्यहं श्वपितिभ्यश्च वो नमो नमो भवायं च रुद्रायं च नमें शुर्वायं च पशुपतंये च नमो नीलंग्रीवाय च शितिकराठाय च नमें कपर्दिने २८

नर्म÷ कपुर्दिने चु व्युप्तकेशाय चु नर्म÷ सहस्त्राद्वार्य च शुतर्धन्वने चु नर्मो गिरिशुयार्य च शिपिविष्टार्य चु नर्मो मीुढुष्टमायु चेषुंमते चु

## नमों हुस्वार्य २६

नमौ हुस्वार्यं च वामुनार्यं चु नमौ बृहुते चु वर्षीयसे चु नमौ वृद्धार्यं च सुवृधें चु नमोग्रचीय च प्रथुमार्यं चु नमेऽत्रुगुशवें ३०

नर्मऽत्राशवें चाजिरायं च नमुहं शीघ्रचीय च शीभ्यीय च नमुऽऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमौ नादेयायं च द्वीप्यीय च ३१

नमी ज्येष्ठायं च किन्छायं च नमें पूर्वजायं चापरजायं च नमों मध्यमायं चापगुल्भायं च नमों जघुन्याय च बुध्याय च नम्हं सोभ्याय ३२

नम्हं सोम्यीय च प्रतिसर्खाय च नम्। याम्यीय च चेम्यीय च नम्हं श्लोक्यीय चावसान्याय च नमेऽउर्वुर्खाय च खल्यीय च नम्। वन्यीय ३३

नमो वन्याय च कद्याय च नर्म÷ श्रवायं च प्रतिश्रवायं च नर्मऽत्र्याशुषेणाय चाशुरंथाय च नमुह शूराय चावभेदिने च नमो बिल्मिने ३४

नमौ बि्लिमने च कवृचिने चु नमौ वुर्मिर्गे च वरूथिने चु नमें श्रुतार्य च श्रुतसेनार्य चु नमौ दुन्दुभ्याय चाहनुन्याय चु नमौ धृष्णवें ३४

नमी धृष्णवे च प्रमृशायं च नमी निष्किरों चेषुधिमते च नमस्तीद्रेषवे चायुधिने च नमे÷ स्वायुधायं च सुधन्वेने च ३६ नम्हं स्नुत्यीय च पथ्यीय च नम्हं काटचीय च नीप्यीय च नम्हं कुल्यीय च सरस्याय च नमी नादेयाय च वैशुन्ताय च नम्हं कूप्यीय ३७

नम्हं कूप्याय चावुट्याय च नमो वीध्रयाय चातुप्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चावुर्ष्याय च नमो वात्याय ३८

नमो वात्यीय चु रेष्म्यीय चु नमौ वास्तुव्याय च वास्तुपार्य चु नमुह सोमीय च रुद्रार्य चु नर्मस्ताम्रार्य चारुणार्य चु नर्म÷ शुङ्गवै ३६

नर्म÷ शुङ्गवै च पशुपतिये चु नर्मऽउग्रायं च भीमायं चु नर्मोग्रेवधायं च दूरेवधायं चु नर्मो हुन्त्रे चु हनीयसे चु नर्मो वृत्तेभ्यो हरिकेशेभ्यो नर्मस्तारायं ४०

नर्म÷ शम्भुवार्यं च मयोभुवार्यं च नर्म÷ शङ्कुरार्यं च मयस्कुरार्यं च नर्म÷ शिवार्यं च शिवर्तरायं च ४१

नमुहं पार्थाय चावार्थाय चु नमें प्रतरंशाय चोत्तरंशाय चु नमुस्तीर्थ्याय चु कूल्यीय चु नमुहं शष्प्यीय चु फेन्यीय चु नमें सिकृत्याय ४२

नर्म÷ सिकृत्याय च प्रवाह्याय च नर्म÷ किश्शिलायं च चयुणायं च नर्म÷ कपुर्दिने च पुलुस्तये च नर्मऽइरिगयाय च प्रपृथ्याय च नम्) ब्रज्याय ४३ नमो वज्यीय च गोष्ठयीय च नमुस्तल्प्यीय च गेह्यीय च नमी हृदुष्याय च निवेष्प्याय च नमुहं काटयीय च गह्नरेष्ठाये च नमुहं शुष्क्यीय ४४

नमुहं शुष्क्यीय च हरित्याय च नर्म÷ पा∵सुव्याय च रजुस्याय च नमो लोप्यीय चोलुप्याय च नमुऽऊर्व्याय च सूर्व्याय च नर्म÷ पुर्णाय ४४

नर्म÷ पुर्णायं च पर्गशुदायं चु नर्मऽउद्गुरमांगाय चाभिष्ठते चु नर्मऽत्राखिदते चं प्रखिदते चु नर्मऽइषुकृद्धौ धनुष्कृद्धश्च वो नमो नमौ वहं किरिकेभ्यौ देवानाह हद्येथभ्यो नमौ विचिन्वत्केभ्यो नमौ विचिगुत्केभ्यो नर्मऽत्रानिर्हतेभ्यं÷ ४६

द्रापेऽग्रन्धंसस्पते दरिंद्र नीलेलोहित । त्रासाम्प्रजानमिषाम्पंशूनाम्मा भेर्मा रोङ्गो चे नुहं किञ्चनामेमत् ४७

इमा रुद्रायं तुवसं कपुर्दिने चुयद्वीरायु प्रभरामहे मृती? । यथा शमसंद्द्रिपदे चतुंष्पदे विश्वम्पुष्टङ्गामेऽत्रुस्मिन्नेनातुरम् ४८

या ते रुद्र शिवा तुनू? शिवा विश्वाही भेषुजी । शिवा रुतस्य भेषुजी तया नो मृड जीवसे ४६

परि नो रुद्रस्य हेतिर्वृगक्तु परि त्वेषस्य दुर्मृतिरिघायो? । स्रवे स्थिरा मुघर्वद्धस्तनुष्वु मीढ्वेस्तोकायु तनेयाय मृड ५०

मीर्ढुष्टम् शिवंतम शिवो नं÷ सुमनां भव । पुरमे वृत्तऽत्रायुंधन्धिय कृत्तिंवसानुऽत्राचेर पिनांकुम्बिभ्रदागीह ४१

विकिरिद्र विलौहित नर्मस्तेऽग्रस्तु भगवह । यास्ते सुहस्ने६ हेतयोन्यमुस्मन्निवेपन्तु ताश्र ५२

सहस्रांशि सहस्रशो बाह्बोस्तर्व हेतर्य÷ । तासामीशानो भगवह पराचीना मुखा कृधि ४३

ग्रसंङ्खचाता सुहस्त्रीणि वे रुद्राऽग्रधि भूम्याम् । तेषां ७ सहस्त्रयोजुनेवु धन्वानि तन्मसि ४४

म्रुस्मिन्महित्युर्णुव्लेन्तरिचे भुवाऽम्रिधि । तेषां ७ सहस्त्रयोजुनेवु धन्वानि तन्मसि ४४

नीलिग्रीवाहं शितिकराठा दिविह रुद्राऽउपेश्रिताहं । तेषिं सहस्रयोजनेव धन्वीनि तन्मसि ५६

नीलंग्रीवाहं शितिकराठीह शुर्वाऽत्रुधः चीमाचुराः । तेषां सहस्रयोजनेवु धन्वानि तन्मसि ५७

ये वृत्तेषुं शुष्पिञ्जरा नीलिग्रीवा विलौहिताह । तेषां ऐ सहस्त्रयोजुनेव धन्वीनि तन्मसि ४८

ये भूतानाुमधिपतयो विशिखासे ÷ कपुर्दिने ÷ ।

तेषां 🖰 सहस्रयोजुनेवु धन्वानि तन्मसि 🗶

ये पृथाम्पंथिरत्त्रेयऽऐलबृदाऽस्रीयुर्युर्ध÷ । तेषां ७ सहस्रयोजनेवु धन्वानि तन्मसि ६०

वे तीर्थानि प्रचरेन्ति सृकाहिस्ता निषुङ्गिर्ण÷ । तेषां असहस्त्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि ६१

येन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिर्वतो जनीन् । तेषां ७ सहस्त्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि ६२

यऽएतार्वन्तश्च भूयीं ऐसश्च दिशौ रुद्रा वितस्थिरे । तेषीं ऐ सहस्त्रयोजुनेवु धन्वीनि तन्मसि ६३

नमीस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषाँवुर्षमिषेवह । तेभ्यो दश प्राचीर्दश दिचुणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वां? । तेभ्यो नमीऽत्रस्तु ते नीवन्तु ते नी मृडयन्तु ते यिन्द्रिष्मो यश्च नो द्रेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्मह ६४

नमीस्तु रुद्रेभ्यो भ्रेन्तरिन्ने येषाँवातऽइषेवह । तेभ्यो दश प्राचीर्दर्श दिन्णा दर्श प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वां? । तेभ्यो नमौऽत्रस्तु ते नौवन्तु ते नौ मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्मह ६५

नमीस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याँयेषामन्नुमिषेवह । तेभ्यो दशु प्राचीर्दशे दिस्ता दशे प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वां । तेभ्यो नमीऽग्रस्तु ते नीवन्तु ते नी मृडयन्तु ते यिन्द्रिष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्महं ६६

इति षोडशोऽध्यायः

#### म्रथ सप्तदशोऽध्याय<u>ः</u>

ग्रश्मुनूर्ज्म्पर्वते शिश्रियाणामुद्धऽग्रोषंधीभ्यो वनुस्पतिभ्योऽग्रिध् सम्भृतम्पर्यः । तानुऽइषुमूर्जन्धत्त मरुतहं सहरराणाऽग्रश्माँस्ते चुन्मियं तुऽऊग्यन्द्रिष्मस्तन्ते शुगृंच्छत् १

ड्रमा मैऽग्रग्नऽइष्टेका धेनवे÷ सन्त्वेको च दर्श च दर्श च शृतर्ञ्च शृतर्ञ्च सहस्रेञ्च सहस्रेञ्चायतेञ्चायतेञ्च नियतेञ्च नियतेञ्च प्रयत्ञार्बुदञ्च न्यर्बुदञ्च समुद्रश्च मध्यञ्चान्तेश्च परार्धश्चेता मैऽग्रग्नऽइष्टेका धेनवे÷ सन्त्वमुत्रामुष्टिमॅल्लोके २

त्रमृतवं स्थऽत्रमृतावृधंऽत्रमृतुष्ठा स्थंऽत्रमृतावृधं÷ । घृतुश्चतौ मधुश्चतौ विराजो नामं कामुदुघाऽत्रज्ञीयमाणाह ३

सुमुद्रस्य त्वार्वकुयामे परिव्ययामसि । पावकोऽत्रुस्मभ्यंह शिवो भेव ४

हिमस्यं त्वा जुरायुगाग्ने परिव्ययामसि । पावुकोऽत्रुस्मभ्यंह शिवो भेव ४

उप ज्मन्नुपं वेत्रसेर्वतर नुदीष्वा । ग्रग्ने पित्तमुपामेसि मगडूंकि ताभिरागेहि सेमन्ने युज्ञम्पविकवेर्ग्ह शिवङ्कंधि ६

त्रुपामिदन्नचर्यनह समुद्रस्यं निवेशनम् ।

ग्रुन्याँस्तैऽग्रुस्मत्तपन्तु हेतर्य÷ पावुकोऽग्रुस्मभ्यं शिवो भेव ७

ग्रग्ने पावक रोचिषां मुन्द्रयां देव जिह्नयां । ग्रा देवान्वीचु यिचे च ८

स र्न÷ पावक दीदिवोग्ने देवा२ँ॥ऽडुहार्वह । उप युज्ञह हुविश्चे नह ६

पावुकया यश्चितयेन्त्या कृपा ज्ञामेन्नुरुचऽउषसो न भानुनी । तूर्वुन्न यामुन्नेतेशस्य नू रणुऽत्रा यो घृणे न तेतृषाणोऽत्रुजरे÷ १०

नर्मस्ते हरसे शोचिषे नर्मस्तेऽग्रस्त्वर्चिषे । ग्रुन्याँस्तेऽग्रुस्मत्तेपन्तु हेतर्य÷ पावकोऽग्रुस्मभ्यं शिवो भेव ११

नृषदे वेडेप्सुषदे वेड्बिहिषदे वेड्वेनुसदे वेट्स्वुर्विदे वेट् १२

ये देवा देवानाँयज्ञियां यज्ञियांना ७ सँवत्सरी शुमुर्प भागमासते । ग्रुहुतादो हुविषो युज्ञेऽग्रुस्मिन्तस्व्यम्पिबन्तु मधुनो घृतस्य १३

ये देवा देवेष्वधि देवृत्वमायुन्ये ब्रह्मंगहं पुरऽएतारौऽत्रुस्य । येभ्यो नऽत्रृते पर्वते धामु किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्याऽत्र्धि स्नुष्

प्रागुदाऽस्रीपानुदा व्यनिदा विर्चोदा विरिवोदा? । स्रुन्याँस्तैऽस्रुस्मत्तेपन्तु हेतर्य÷ पावुकोऽस्रुस्मभ्यंह शिवो भेव १४ त्रुग्निस्तिग्मेने शोचिषा यासुद्धिश्चन्नचूत्रिर्णम् । त्रुग्निनो वनते रुयिम् १६

यऽडुमा विश्वा भुवेनानि जुह्नदृषिहींता न्यसीदित्पता ने÷ । सऽत्राशिषा द्रविंगमिच्छमानिः प्रथमुच्छदवेराराँ।ऽत्राविवेश १७

कि ऐ स्विदासीदधिष्ठानेमारम्भेगङ्कतुमित्स्वित्कथासीत् । यतो भूमिञ्जनयेन्विश्वकर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचे चाहं १८

विश्वतिश्चनुरुत विश्वतीमुखो विश्वतीबाहुरुत विश्वतिस्पात् । सम्बाहुभ्यान्धमीति सम्पतित्रैर्द्यावाभूमी जनयन्देवऽएके÷ १६

कि ए स्विद्रनङ्कऽउ स वृत्तऽत्रीस यतो द्यावीपृथिवी निष्टतत्तुः । मनीषिणो मनेसा पृच्छतेदु तद्यदुध्यतिष्ठद्भवीनानि धारयीन् २०

या ते धार्मानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा । शिन्ना सर्विभ्यो हविषि स्वधावः स्वयंषीजस्व तुन्वंवृधानः २१

विश्वंकर्मन्ह्विषां वावृधानः स्वयंबंजस्व पृथिवीमुत द्याम् । मुह्यन्त्वन्येऽत्रुभितं÷ सुपत्नाऽइहास्माकेम्मुघवां सूरिरंस्तु २२

वाचस्पतिँविश्वकेर्मागमूतयै मनोजुवुँवाजैऽग्रुद्या हेवेम । स नो विश्वीनि हर्वनानि जोषद्विश्वशम्भूरवसे साधुकेर्मा २३

विश्वंकर्मन्ह्विषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृगोरवध्यम् । तस्मै विश्हं समेनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासेत् २४

- चर्चुषहं पिता मनेसा हि धीरौ घृतमैनेऽग्रजनुन्नम्नेमाने । युदेदन्ताऽग्रदंदृहन्तु पूर्वुऽग्रादिद्यावापृथिवीऽग्रप्रथेताम् २४
- विश्वकर्मा विमेनाऽत्राद्विहाया धाता विधाता प्रमोत सन्दृक् । तेषांमिष्टानि समिषा मंदन्ति यत्रां सप्तऽत्रमुषीन्परऽएकमाहुः २६
- यो नं÷ पिता जीनुता यो विधाता धार्मानु वेदु भुवनानि विश्वी । यो देवानोन्नामुधाऽएकऽएव तह सम्प्रश्नम्भुवना यन्त्यन्या २७
- तऽत्र्रायंजन्तु द्रविंगुः समस्माऽत्रृषंयुः पूर्वे जरितारो न भूना । त्रुसूर्ते सूर्ते रजेसि निषुत्ते ये भूतानि सुमकृरविद्यमानि २८
- पुरो दिवा पुरऽएना पृथिव्या पुरो देवेभिरसुरैर्घदस्ति । कु स्वद्गर्भम्प्रथमन्दधुऽस्रापो यत्रे देवाः सुमप्श्यन्त पूर्वे २६
- तिमद्गर्भम्प्रथमन्देध्रऽत्रापो वर्त्र देवाः समर्गच्छन्त विश्वे । त्रुजस्य नाभावध्येकुमर्पितुँवस्मिन्विश्वीनि भुवनानि तुस्थुः ३०
- न तॅविदाथ यऽइमा जुजानान्यद्युष्माकुमन्तरम्बभूव । नीहारेगु प्रावृता जल्प्यां चासुतृपेऽउक्थुशासंश्चरन्ति ३१
- विश्वकर्मा ह्यजीनष्ट देवऽत्रादिईन्ध्वींऽत्रभवदिद्वतीये÷ । तृतीये÷ पिता जीनृतौषेधीनामुपाङ्गभुँव्यदधात्पुरुत्रा ३२
- त्राशुः शिशानो वृष्भो न भीमो घनाघनः चोभंगश्चर्षगीनाम् ।

सङ्क्रन्देनोनिमुषऽएंकवीर? शुत्रह सेनोऽत्रजयत्साुकमिन्द्रं÷ ३३

सुङ्क्रन्देनेनानिमिषेगं जिष्णुनां युत्कारेगं दुश्चचवुनेनं धृष्णुनां । तदिन्द्रेग जयतु तत्संहध्वुंयुधौ नर्ऽइषुंहस्तेनु वृष्णां ३४

सऽइषुंहस्तुैंहं स निषुङ्गिभिर्वृशी सऐस्रष्टा स युध्ऽइन्द्रौ गुरोने । सृहसृष्टुजित्सोमुपा बोहुशुर्ध्युग्रधेन्वा प्रतिहिताभिरस्तो ३४

बृहेस्पते परिदीया रथेन रच्चोहा मित्री२ँ॥ऽग्रपुबार्धमानः । प्रभुञ्जन्त्सेनिः प्रमृशो युधा जयेन्नस्माकेमेध्यविता रथीनाम् ३६

बुल्विज्ञाय स्थविरहं प्रवीरहं सहस्वान्वाजी सहमानऽउग्रः। ग्रुभिवीरोऽग्रुभिसेत्वा सहोजा जैत्रीमन्द्र रथुमातिष्ठ गोवित् ३७

गोत्रभिदंङ्गोविदुँवर्ज्जबाहुञ्जर्यन्तुमज्मं प्रमृग्गन्तुमोर्जसा । इमह संजाताऽत्रमुं वीरयध्वमिन्द्रह सखायोऽत्रमु सहरंभध्वम् ३८

त्रुभि गोत्राणि सहसा गाहमानोद्यो वीरः शतमन्युरिन्द्रे÷ । दुश्चयुवनः पृतनाषाडयध्योसमाक्ह सेनाऽत्रवतु प्रयुत्सु ३६

इन्द्रेऽत्रासान्नेता बृहस्पतिर्दित्तिणा यज्ञश पुरऽएति सोमे÷ । देवसेनानामभिभञ्जतीनाञ्जयन्तीनाम्मुरुती युन्त्वग्रम् ४०

इन्द्रेस्य वृष्णो वर्रगस्य राज्ञंऽन्त्रादित्यानीम्मुरुता 냋 शर्घऽउग्रम् । मुहामेनसाम्भुवनच्युवानाङ्कोषो देवानाञ्जर्यतामुदेस्थात् ४१ उद्घेर्षय मघवृन्नायुधान्युत्सत्वेनाम्मामुकानाम्मनी ऐसि । उद्घेत्रहन्वाजिनाँवाजिनान्युद्रथीनाञ्जयेताँयन्तु घोषिः ४२

ग्रुस्माकुमिन्द्रहं समृतेषु ध्वजेष्वस्माकुँवाऽइषेवुस्ता जीयन्तु । ग्रुस्माकँवीराऽउत्तरे भवन्त्वस्माराँ। उटवाऽग्रवता हवैषु ४३

त्रुमीषश्चित्तम्प्रतिलोभयेन्ती गृहागाङ्गीन्यप्वे परेहि । त्रुभि प्रेहि निर्दह हुत्सु शोकैरुन्धेनामित्रास्तमेसा सचन्ताम् ४४

ग्रवंसृष्टा परोपत् शरेव्ये ब्रह्मंसृश्विते । गच्छामित्रान्प्रपंद्यस्व मामीषाङ्कञ्चनोर्च्छिषः ४५

प्रेता जयेता नर्ऽइन्द्रो वृहं शर्म बच्छत् । उग्रा वं÷ सन्तु बाहवोनाधृष्या वथासंथ ४६

त्रुसौ या सेना मरुत्हं परेषामुभ्येति नुऽत्रोजेसा स्पर्धमाना । ताङ्गूहतु तमुसापेव्रतेनु यथामीऽत्रुन्योऽत्रुन्यन्न जानन् ४७

यत्रं बा्गाः सम्पतिन्ति कुमारा विशिखाऽईव । तन्नुऽइन्द्रो बृहस्पित्रिदितिहं शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ४८

मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमेस्त्वा राजामृतेनानुंवस्ताम् । उरोर्वरीयो वर्रणस्ते कृणोतु जर्यन्तुन्त्वानुं देवा मेदन्तु ४६

उदैनमुत्तरानुयाग्ने घृतेनाहुत । रायस्पोषेण सहसृज प्रजयां च बहुङ्काधि ५० इन्द्रेमम्प्रतुरान्नय सजातानीमसद्धशी । समेनुवर्चसा सृज देवानीम्भागुदाऽत्र्रीसत् ४१

यस्यं कुर्मो गृहे हुविस्तमीग्ने वर्धया त्वम् । तस्मै देवाऽत्राधिब्रवन्नयञ्च ब्रह्मणुस्पति÷ ४२

उर्दु त्वा विश्वे देवाऽत्रम्भे भरेन्तु चित्तिभिह् । स नौ भव शिवस्त्वह सुप्रतीको विभावसह ५३

पञ्च दिशो दैवीर्युज्ञमेवन्तु देवीरपामेतिन्दुर्मृतिम्बार्धमानाहं । रायस्पोषे युज्ञपेतिमाभर्जन्ती रायस्पोषेऽत्र्राधि युज्ञोऽत्र्रस्थात् ४४

सिमिद्धेऽत्रुग्नाविधे मामहानऽउक्थपेत्रऽईडचौ गृभीतः । तुप्तङ्घर्मम्पेरिगृह्यायजन्तोर्जा यद्यज्ञमयेजन्त देवाः ४४

दैव्याय धुर्त्रे जोष्ट्रे देवुश्री? श्रीमेनाह शुतर्पयाह । पुरिगृह्य देवा युज्ञमायन्देवा देवेभ्योऽग्रध्वुर्यन्तोऽग्रस्थुह ४६

वीतह हिविश् शिमितह शिमिता यजध्यै तुरीयौ युज्ञो यत्री हव्यमेति । ततौ वाकाऽस्राशिषौ नो जुषन्ताम् ५७

सूर्वरिष्मृहरिकेशः पुरस्तित्सिवृता ज्योतिरुद्यार्॥ऽग्रजीस्नम् । तस्य पूषा प्रसुवे योति विद्वान्त्सुम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपाः ४८

विमानेऽएष दिवो मध्येऽत्रास्तऽत्रापप्रिवान्नोदेसीऽत्रुन्तरिन्नम् ।

स विश्वाचीर्भिचेष्टे घृताचीरन्तुरा पूर्व्मपरञ्च केतुम् ४६

उत्ता संमुद्रोऽत्ररुगः स्पूर्णः पूर्वस्य वोनिम्पितुराविवेश । मध्ये दिवो निहित्हं पृश्निरश्मा विचेक्रमे रजसस्पात्यन्तौं ६०

इन्द्रॅविश्वाऽग्रवीवृधन्त्समुद्रव्येचसुङ्गिरे÷ । रथीतेमह रथीनाुँवाजानाु ऐ सत्पितिम्पतिम् ६१

देवहूर्यज्ञऽस्रा चे वत्तत्सुम़हूर्यज्ञऽस्रा चे वत्तत् । यत्तदिग्निर्देवो देवाराँऽस्रा चे वत्तत् ६२

वार्जस्य मा प्रसुवऽउंद्ग्राभेगोर्दग्रभीत् । ग्रधां सुपताुनिन्द्रौ मे निग्राभेगार्धराराँ।ऽग्रकहं ६३

उद्ग्राभर्ञ्च निग्राभञ्च ब्रह्म देवाऽत्र्यवीवृधन् । ग्रधी सुपत्नीनिन्द्राग्नी मे विषूचीनाुन्व्यस्यताम् ६४

क्रमेध्वमुग्निना नाकुमुरूयुष्ट हस्तेषु बिभ्रेतह । दिवस्पृष्ठे स्वेर्गुत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम् ६४

प्राचीमन् प्रदिशम्प्रेहि विद्वानुग्नेरंग्ने पुरोऽत्रीग्नर्भवेह । विश्वाऽत्राशा दीद्यानो विभाह्यूर्जनो धेहि द्विपदे चतुंष्पदे ६६

पृथिव्याऽत्रमहमुदुन्तरिन्जमार्रहम्नतरिन्जादिवुमार्रहम् । दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वज्यीतिरगामुहम् ६७ स्वर्यन्तो नापैचन्तुऽग्रा द्या र्रीहन्ति रोदसी । यज्ञँये विश्वतीधारुष्ट्र सुविद्वा र्रसो वितेनिरे ६८

त्रमे प्रेहि प्रथमो दैवयताञ्च चुर्देवानीमुत मर्त्यीनाम् । इयेचमाणा भृगुंभिः सुजोषाः स्वर्यन्तु यजीमानाः स्वस्ति ६६

नक्तोषासा समेनसा विरूपे धापयेते शिशुमेकेह समीची । द्यावाचामा रुक्मोऽग्रुन्तर्विभीति देवाऽग्रुग्निन्धीरयन्द्रविशोदाः ७०

त्रमें सहस्राच शतमूर्धञ्छतन्ते प्राणाः सहस्रँव्यानाः । त्वह साहस्त्रस्यं रायऽईिशषे तस्मै ते विधेमु वाजाय स्वाहां ७१

सुपुर्णोसि गुरुत्मन्पृष्ठे पृथिव्याः सीद । भासान्तरिन्नुमापृंगु ज्योतिषा दिवुमुत्तीभानु तेजीसा दिशुऽउद्दृहह ७२

त्रुजिह्नानिः सुप्रतीकः पुरस्तादम्ने स्वाँयोनिमासीद साधुया । त्रुस्मिन्त्सुधस्थेऽत्र्रध्युत्तरिस्मिन्विश्वे देवा यजीमानश्च सीदत ७३

ता ७ संवितुवरेरायस्य चित्रामाहँवृंगे सुमृतिंविश्वर्जन्याम् । यामस्य करावोऽत्रदुंहत्प्रपीना ७ सहस्रधाराम्पर्यसा मुहीङ्गाम् ७४

विधेमं ते परमे जन्मन्नग्ने विधेमु स्तोमैरवरे सुधस्थे । यस्माद्योनैरुदारिथा यजे तम्प्र त्वे हुवी एषि जुहुरे सिमद्धे ७४

प्रेद्धौऽत्रग्ने दीदिहि पुरो नोर्जस्त्रया सूर्म्या यविष्ठ । त्वा ७ शर्श्वन्तुऽउपयन्ति वार्जाहः ७६ त्रमे तमुद्याश्वन्न स्तोमैहं क्रतुन्न भुद्रहः हिद्स्पृशीम् । त्रमुध्यामी तुऽत्रोहैहं ७७

चित्तिञ्जहोमि मनसा घृतेन यथी देवाऽइहागमेन्वीतिहोत्राऽऋतावृधे÷ । पत्ये विश्वस्य भूमेनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहादीभ्यह हवि? ७८

सप्त तैऽत्रमे सुमिर्ध÷ सप्त जिह्ना? सप्तऽत्रमृषेयह सप्त धामे प्रियाणि। सप्त होत्रह सप्तधा त्वां यजन्ति सप्त योनीरापृंणस्व घृतेनु स्वाहां ७६

शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सृत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माँश्च । शुक्रश्चेऽत्रमृतुपाश्चात्येहहाह ५०

र्डुदृङ्चनियादृङ्चे सुदृङ्च प्रतिसदृङ्च । मितश्च सम्मितश्च सभैराह ५१

त्रमृतर्श्व सुत्यर्श्व धुवर्श्व धुरुग्रिश । धुर्ता चे विधुर्ता चे विधारुयः ५२

त्रमृतुजिर्च सत्युजिर्च सेनुजिर्च सुषेराश्च । ग्रन्तिमित्रश्च दूरेऽग्रीमित्रश्च गुरा? ५३

ईदृ बास उएता दृ बास उकु षु र्ण ÷ सदृ बास ह प्रतिसदृ बास उएतेन ।

मितासंश्च सम्मितासो नोऽत्रुद्य सभरसो मरुतो युज्ञेऽत्रुस्मिन् ५४

स्वतंवाँश्च प्रघासी चे सान्तपुनश्चे गृहमेधी चे । क्रीडी चे शाकी चौजेषी ५४

इन्द्रन्दैवीर्विशौ मुरुतोनुंवर्त्मानोभवन्यथेन्द्रन्दैवीर्विशौ मुरुतोनुंवर्त्मानोभवन् । एवमिमँबर्जमानुन्दैवीश्च विशौ मानुषीश्चानुंवर्त्मानो भवन्तु ५६

इम७ स्तनुमूर्जस्वन्तन्धयापाम्प्रपीनमग्ने सरि्रस्य मध्ये । उत्स्रीञ्जषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रियुष्ट् सर्दनुमाविशस्व ८७

घृतम्मिमिचे घृतमेस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धामे । त्रुनुष्वधमावेह मादयेस्व स्वाहीकृतँवृषभ विच्च हुव्यम् ५५

सुमुद्रादूर्मिर्मधुमा२ँ॥ऽउदरिदुपाुंधुना समेमृतुत्वमीनट् । घृतस्य नामु गुह्यँवदस्ति जिह्ना देवानीमुमृतस्य नाभि÷ ५६

व्यन्नाम् प्रब्रवामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमीभिहं । उपं ब्रह्मा शृंगवच्छस्यमानुञ्जतुं÷शृङ्गोवमीद्गौरऽएतत् ६०

चुत्वारि शृङ्गा त्रयौऽत्रस्य पादा द्वे शीर्षे सुप्त हस्तासोऽत्रस्य । त्रिधा बुद्धो वृषुभो रौरवीति मुहो देवो मर्त्या्र्शंऽत्राविवेश ६१

त्रिधा हितम्पुणिभिर्गुह्यमानुङ्गवि देवासौ घृतमन्विविन्दन् । इन्द्रऽएक्ह सूर्यऽएकेञ्जजान वेनादेके ए स्वधया निष्टतसुर ६२ एताऽत्रीर्षन्ति हद्योत्समुद्राच्छतवेजा रिपुगा नावचर्ते । घृतस्य धारोऽत्रुभिचोकशीमि हिर्रययो वेतुसो मध्येऽत्रासाम् ६३

सम्यक्स्रेवन्ति सुरितो न धेर्नाऽग्रुन्तर्हदा मर्नसा पूयमीनाह । एतेऽग्रेर्षन्त्यूर्मयौ घृतस्य मृगाऽईव चिपुणोरीषेमाणाह १४

सिन्धौरिव प्राध्वने शूंघुनासो वार्तप्रमियहं पतयन्ति युह्वा? । घृतस्य धार्राऽत्रप्रुषो न वाजी काष्ठी भिन्दन्नूर्मिभिहं पिन्वीमानहं ६५

त्रुभिप्रवन्त समेनेव योषि कल्यागयः स्मर्यमानासोऽत्रुग्निम् । घृतस्य धारीः समिधौ नसन्त ता जुषाणो हीर्यति जातवैदाः ६६

कुन्याऽइव वहुतुमेतुवाऽउंऽग्रुञ्जचञ्जानाऽग्रुभिचांकशीमि । यत्र सोमं÷ सूयते यत्रं युज्ञो घृतस्य धाराऽग्रुभि तत्पंवन्ते ६७

त्रुभ्यर्षत सुष्टुतिङ्गर्व्यमाजिम्स्मास् भुद्रा द्रविणानि धत्त । इमॅंबुज्ञन्नेयत देवतो नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते ६८

धार्मन्ते विश्वम्भुवेनुमधिश्रितमुन्तश्सेमुद्रे हृद्यन्तरायेषि । ग्रुपामनीके सिमुथे यऽग्राभृतस्तमेश्यामु मधुमन्तन्तऽऊर्मिम् ६६ इति सप्तदशोऽध्यायः

#### **ऋथाष्ट्रादशोऽध्यायः**

वार्जश्च में प्रस्वर्श्च में प्रयंतिश्च में प्रसितिश्च में धीतिर्श्च में क्रतुंश्च में स्वर्श्च में श्लोकेश्च में श्रुवर्श्च में श्रुतिश्च में ज्योतिश्च में स्वश्च में युज्ञेन कल्पन्ताम् १

प्रागर्श्व मेपानर्श्व मे व्यानश्च मेस्रीश्च मे चित्तर्श्च मुऽत्राधीतञ्च मे वाक्चे मे मनेश्च मे चर्चुश्च मे श्रोत्रेञ्च मे दर्चश्च मे बलेञ्च मे युज्ञेने कल्पन्ताम् २

ग्रोर्जश्च में सहश्च मऽत्रात्मा चे में तुनूश्च में शर्म च में वर्म च मेङ्गीनि च मेस्थीनि च में पर्रू ७षि च में शरीराणि च मुऽग्रार्युश्च में जुरा चे में युज्ञेने कल्पन्ताम् ३

ज्यैष्ठचेश्च मुऽस्राधिपत्यञ्च मे मुन्युर्श्च मे भामश्च मेमश्च मेम्भश्च मे जेमा चे मे मिहुमा चे मे विरमा चे मे प्रिथमा चे मे विर्षिमा चे मे द्राधिमा चे मे वृद्धर्श्च मे वृद्धिश्च मे युज्ञेने कल्पन्ताम् ४

सुत्यर्ग्च मे श्रुद्धा चे में जर्गच्च में धर्नञ्च में विश्वंञ्च में महेश्च में क्रीडा चे में मोर्दश्च में जातर्ग्च में जिन्हण्यमांगञ्च में सूक्तर्ग्च में सुकृतर्ग्च में युज्ञेने कल्पन्ताम् ४

त्रमृतर्त्र मेमृतंश्च मेयुन्तमञ्च मेनीमयञ्च मे जीवातुंश्च मे दीर्घायुत्वर्त्त्र मेनिम्त्रञ्च मेभेयञ्च मे सुखर्ञ्च मे शयंनञ्च मे सूषार्श्च मे सुदिनेश्च मे युज्ञेन कल्पन्ताम् ६

युन्ता चे में धुर्ता चे में चेमेश्च में धृतिश्च में विश्वेश्च में महिश्च में सुविर्ग्च में ज्ञात्रिश्च में सूर्श्च में प्रसूर्श्च में सीरिश्च में लयेश्च में युज्ञेन कल्पन्ताम् ७

शर्च में मर्यश्च में प्रियर्च मेनुकामर्श्च में कामश्च में सौमनुसर्श्च में भगश्च में द्रविंगञ्च में भुद्रर्च में श्रेयेश्च में वसीयश्च में यश्चिश्च में युज्ञेन कल्पन्ताम् ५

ऊर्क्च मे सूनृता च मे पर्यश्च मे रसिश्च मे घृतर्ञ्च मे मध् च मे सिंधश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रेञ्च मुऽग्रौद्धिद्यञ्च मे युज्ञेन कल्पन्ताम् ६

र्यिश्च में रायश्च में पुष्टर्श्च में पुष्टिश्च में विभ चे में प्रभ चे में पूर्णर्श्च में पूर्णर्श्च में पूर्णर्श्चर में चुर्चरश्च में चुर्चर कल्पन्ताम् १०

वित्तर्ञ्च में वेद्यंञ्च में भूतर्ञ्च में भविष्यर्ञ्च में सुगर्ञ्च में सुपृथ्यञ्च मऽत्रमुद्धर्ञ्च मुऽत्रमृद्धिश्च में क्लृप्तर्ञ्च में क्लृप्तिश्च में मुतिर्श्च में सुमृतिर्श्च में युज्ञेन कल्पन्ताम् ११

बीहर्यश्च में यवश्चि में मार्षाश्च में तिलश्चि में मुद्रार्श्च में खल्वश्चि में प्रियङ्गवश्च मेर्गवश्च में श्यामाकश्चि में नीवारश्चि में गोधूमश्चि में मुसूर्राश्च में युज्ञेन कल्पन्ताम् १२

ग्रश्मी च में मृत्तिका च में गि्रयेश्च में पर्वताश्च में सिर्कताश्च में वनस्पतियश्च में हिर्रायञ्च मेयेश्च में श्यामर्च में लोहर्च में सीसेज्च में त्रपुं च में युज्ञेन कल्पन्ताम् १३ त्रुग्निश्च मुऽत्रापेश्च मे वीरुधेश्च मुऽत्रोषेधयश्च मे कृष्टपुच्याश्च मेकृष्टपुच्यार्श्च मे ग्राम्यार्श्च मे पुशर्वऽत्रार्गयार्श्च मे वित्तर्श्च मे वित्तिश्च मे भूतर्श्च मे भूतिश्च मे युज्ञेन कल्पन्ताम् १४

वस् च मे वसुतिश्च में कर्म च में शक्तिश्च मेर्थश्च मुऽएमश्च मऽइत्या च में गितिश्च में युज्ञेन कल्पन्ताम् १४

त्रुग्निश्च मुऽइन्द्रेश्च में सोमेश्च मुऽइन्द्रेश्च में सिवृता चे मुऽइन्द्रेश्च में सरेस्वती च मुऽइन्द्रेश्च में पूषा चे मुऽइन्द्रेश्च में बृहस्पतिश्च मुऽइन्द्रेश्च में युज्ञेने कल्पन्ताम् १६

मित्रश्चं मुऽइन्द्रश्च में वर्रगश्च मुऽइन्द्रश्च में धाता चे मुऽइन्द्रश्च में त्वष्टी च मुऽइन्द्रश्च में मुरुतिश्च मुऽइन्द्रश्च में विश्वे च में देवाऽइन्द्रश्च में युज्ञेने कल्पन्ताम् १७

पृथिवी चे मुऽइन्द्रेश्च मेुन्तरिचञ्च मुऽइन्द्रेश्च मेु द्यौर्श्च मुऽइन्द्रेश्च मेु समिश्च मुऽइन्द्रेश्च मेु नर्चत्राणि च मुऽइन्द्रेश्च मेु दिशिश्च मुऽइन्द्रेश्च मे युज्ञेने कल्पन्ताम् १८

मुहृशुश्चं मे रुश्मिश्च मेद्राभ्यश्च मेधिपतिश्च मऽउपाुं धृशुश्चं मेन्तर्यामश्चं मऽऐन्द्रवायुवर्श्च मे मैत्रावरुगश्चं मऽत्राश्चिनश्चं मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्चं मे मुन्थी चं मे युज्ञेनं कल्पन्ताम् १६

त्रागुयुगर्श्च मे वैश्वदेवर्श्च मे धुवर्श्च मे वैश्वानुरर्श्च मऽऐन्द्राग्नर्श्च मे मुहावैश्वदेवश्च मे मरुत्वृतीर्याश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रर्श्च मे सारस्वृतर्श्च मे पातीवृतर्श्च मे हारियोजनर्श्च मे युज्ञेन कल्पन्ताम् २०

स्त्रचेश्च मे चमुसार्श्व मे वायुव्यानि च मे द्रोगकलुशर्श्व मे ग्रावांगश्च मेधिषवंगे च मे पूतुभृर्ग्च मऽत्र्राधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बुर्हिश्च मेवभृथर्श्व मे स्वगाकाुरश्च मे युज्ञेन कल्पन्ताम् २१

त्रुग्निश्च में घर्मश्च में क्ष्में में सूर्यश्च में प्रागश्च मेश्वमें धर्श में पृथिवी च मेदितिश्च में दितिश्च में द्यौश्च मेंङ्गलियहं शक्वरयों दिशश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम् २२

वृतर्ञ्च मऽऋृतर्वश्च मे तपेश्च मे सँवत्सुरश्च मेहोरात्रेऽर्क्वष्ठीवे बृहद्रथन्तुरे चे मे युज्ञेने कल्पन्ताम् २३

एको च मे तिस्त्रश्च मे तिस्त्रश्च मे पर्च च मे पर्च च मे स्प्र च मे स्प्र च मे नवं च मुऽएकोदश च मुऽएकोदश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पर्चदश च मे पर्चदश च मे स्प्रदेश च मे स्प्रदेश च मे स्प्रदेश च मे नवंदश च मे नवंदश च मुऽएकेविहशतिश्च मुऽएकेविहशतिश्च मे त्रयोविहशतिश्च मे त्रयोविहशतिश्च मे पर्चविहशतिश्च मे स्प्रविहशतिश्च मे स्प्रविहशतिश्च मे स्प्रविहशतिश्च मे नवंविहशतिश्च मे नवंविहशतिश्च मे नवंविहशतिश्च मे उएकेत्रिहशञ्च मुऽएकेत्रिहशञ्च मे त्रयंस्त्रिहशञ्च मे त्रयंस्त्रिहशञ्च मे स्त्रविहशतिश्च मे त्रयंस्त्रिहशञ्च मे स्त्रविहशतिश्च मे उपस्तिहशञ्च मे स्त्रविहशञ्च मे त्रयंस्त्रिहशञ्च मे स्त्रविहशतिश्च मे उपस्तिहशञ्च मे स्त्रविहशतिश्च मे उपस्तिहशञ्च मे स्त्रविहशञ्च मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविह्य मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविहश्च मे स्त्रविह्य मे स्त्रविद्य मे स्त्रविह्य मे स्त्रविद्य मे स

चर्तस्त्रश्च मेष्टो चे मेष्टो चे मे द्वादेश च मे द्वादेश च मे षोडेश च मे षोडेश च मे विहशतिश्च मे विहशतिश्च मे चर्तुर्विहशतिश्च मे चर्तुर्विहशतिश्च मेष्टाविहशतिश्च मेष्टाविहशतिश्च मे द्वात्रिहशञ्च मे द्वात्रिहशञ्च मे षट्त्रेहशञ्च मे षट्त्रेहशञ्च मे चत्वारिहशञ्च मे चत्वारिः शर्च में चतुंश्चत्वारिः शञ्च में चतुंश्चत्वारिः शञ्च मेष्टाचेत्वारिः शञ्च मे युज्ञेने कल्पन्ताम् २५

त्र्यविश्च मे त्र्यवी चे मे दित्युवाट्चे मे दित्युौही चे मे पञ्चविश्च मे पञ्चावी चे मे त्रिवृत्सर्श्च मे त्रिवृत्सा चे मे तुर्युवाट्चे मे तुर्युही चे मे युज्ञेने कल्पन्ताम् २६

पृष्ठवाट्चं मे पृष्ठोही चं मऽउचा चं मे वृशा चं मऽऋषुभर्श्व मे वेहच्चं मेनुड्वाँश्चं मे धेनुश्चं मे युज्ञेनं कल्पन्ताम् २७

वाजीय स्वाही प्रस्वाय स्वाहीपिजाय स्वाहा क्रतेवे स्वाहा वसेवे स्वाहीहर्पतेये स्वाहाह्ने मुग्धाय स्वाही मुग्धाय वैनहिशानाय स्वाही विनुहिशानेऽत्र्यान्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतेये स्वाहाधिपतये स्वाही प्रजापतये स्वाही । इयन्ते रागिमृत्रीय युन्तासि यमेनऽऊर्जे त्वा वृष्ट्यै त्वा प्रजानान्त्वाधिपत्याय २८

ग्रायुर्ध्रज्ञेन कल्पताम्प्राणो युज्ञेन कल्पताञ्च चुर्य्य कल्पता ध्रि श्रोत्रं युज्ञेन कल्पता व्याप्र कल्पता मानी युज्ञेन कल्पता माना युज्ञेन कल्पता मुद्धा युज्ञेन कल्पता ख्रुज्ञेन कल्पता मुद्धा युज्ञेन कल्पता युज्ञेन कल्पता मुद्धा युज्ञेन कल्पता मुद्धा युज्ञेन कल्पता युज्ञेन कल्पता म्यू युज्ञेन कल्पता युज्ञे युज्ञेन विद्या विद्या

वार्जस्य नु प्रसुवे मातरम्मुहीमदितिन्नामु वर्चसा करामहे । यस्यामिदंविश्वम्भुवनमाविवेश तस्यान्नो देवश संविता धर्म साविषत् οξ

विश्वेऽत्रुद्य मुरुतो विश्वेऽऊती विश्वे भवन्त्व्रययहं सिमद्भाहं । विश्वे नो देवाऽत्रवसार्गमन्तु विश्वेमस्तु द्रविगुँवाजीऽत्रयस्मे ३१

वाजौ नह सप्त प्रदिशुश्चतिस्रो वा परावते÷ । वाजौ नो विश्वैर्देवैर्धनैसाताविहावीतु ३२

वाजो नोऽत्रुद्य प्रस्वाित दानुँवाजो देवा२ँ॥ऽत्रृतुर्भि÷ कल्पयाति । वाजो हि मा सर्ववीरञ्जजान विश्वाऽत्राशा वाजपितर्जयेयम् ३३

वार्ज+ पुरस्तीदुत मेध्यतो नो वार्जी देवान्हविषी वर्धयाति । वाजो हि मा सर्ववीरञ्चकार सर्वाऽत्राशा वार्जपतिर्भवेयम् ३४

सम्म सृजामि पर्यसा पृथिव्याः सम्म सृजाम्युद्धिरोषेधीभिहः । सोहँवार्जहः सनेयमग्ने ३४

पर्य÷ पृथिव्याम्पयुऽस्रोषंधीषु पर्यो दिव्युन्तरिन्ने पर्यो धाह । पर्यस्वतीह प्रदिशं÷ सन्तु मह्यंम् ३६

देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वेशिनौर्बाहभ्याम्पूष्णो हस्तभ्याम् । सरस्वत्यै वाचो युन्तुर्युन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिषिञ्चामि ३७

त्रृताषाङ्गतधीमाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोप्सरसो मुदो नामे । स नेऽडुदम्ब्रह्म चुत्रम्पति तस्मै स्वाहा वाट्ताभ्यहं स्वाही ३८ सुः हितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोप्सुरस्ऽत्रायुवो नामे ।

स नेऽइदम्ब्रह्मं चुत्रम्पीतु तस्मै स्वाहा वाट्ताभ्युहं स्वाही ३६

सुषुम्णः सूर्घरिमश्चन्द्रमा गन्ध्वस्तस्य नत्तेत्रारयप्सुरसौ भेकुरयो नाम ।

स नेऽइदम्ब्रह्म चुत्रम्पति तस्मै स्वाहा वाट्ताभ्यहं स्वाही ४०

इृषिरो विश्वव्येचा वातौ गन्धर्वस्तस्यापौऽत्रप्सरसऽऊर्जी नामे । स नेऽइदम्ब्रह्म चुत्रम्पति तस्मै स्वाहा वाट्ताभ्यह स्वाही ४१

भुज्युः स्रीपुर्णो युज्ञो गेन्धुर्वस्तस्य दिन्निगाऽग्रप्सुरसे स्तावा नामे । स नेऽडुदम्ब्रह्मे चुत्रम्पति तस्मै स्वाहा वाट्ताभ्युहं स्वाही ४२

प्रजापितिर्विश्वकेर्मा मनौ गन्धुर्वस्तस्येऽत्रृक्सामान्येप्सुरसुऽएष्टेयो नामे ।

स नेऽइदम्ब्रह्मं चुत्रम्पति तस्मै स्वाहा वाट्ताभ्युहं स्वाही ४३

स नौ भुवनस्य पते प्रजापते यस्य तऽउपरि गृहा यस्य वेह । ग्रस्मे ब्रह्मेंगेस्मे चत्राय महि शर्म यच्छ स्वाहा ४४

सुमुद्रोसि नर्भस्वानार्द्रदीनुहं शुम्भूर्मयोभूरिभ मी वाहि स्वाही मारुतोसि मुरुतोङ्गुग्रेश शुम्भूर्मयोभूरिभ मी वाहि स्वाहीवस्यूरीस दुर्वस्वाञ्छम्भूर्मयोभूरिभ मी वाहि स्वाही ४४

यास्तेऽत्रम्रे सूर्वे रचो दिवमातुन्वन्ति रश्मिभे÷ ।

ताभिनोऽत्रुद्य सर्वाभी रुचे जनीय नस्कृधि ४६

या वौ देवाहं सूर्ये रुचो गोष्वश्चेषु या रुचे÷ । इन्द्रीग्री ताभिहं सर्वाभी रुचेन्नो धत्त बृहस्पते ४७

रुचेन्नो धेहि ब्राह्मशेषु रुचुहु राजसु नस्कृधि । रुचुँविश्येषु शूद्रेषु मिये धेहि रुचा रुचेम् ४८

तत्त्वी यामि ब्रह्मणा वन्दीमानुस्तदा शास्ति यजीमानो हिविर्भि÷ । स्रहेडमानो वरुणेह बोध्युर्रिशहसु मा नुऽस्रायुह प्रमीषीह ४६

स्वर्ण घुर्म? स्वाहा स्व्यणिक? स्वाहा स्व्यर्ण शुक्र? स्वाहा स्व्यर्ण ज्योतिः स्वाहा स्व्यर्ण सूर्यः स्वाहा ४०

म्रुग्निंबुनिज्म शर्वसा घृतेने दि्व्यह सुंपुर्णंवर्यसा बृहन्तेम् । तेने व्यङ्गेमेम ब्रुध्नस्य विष्टपुं स्वो़ रुहांगाऽत्रधि नाकंमुत्तमम् ४१

इमौ ते पुचावुजरौ पतित्रगौ वाभ्या ८ रची ८ स्यपह ८ स्येमे । ताभ्याम्पतेम सुकृतीमु लोक वृंत्रज्ञृष्यो जुग्मुश्र प्रथमुजाश्र पुरागाश्र ४२

इन्दुर्दचे÷ श्येनऽत्रृतावा हिरंगयपचह शकुनो भुरगयः । मुहान्त्सुधस्थे ध्रुवऽत्रानिषेत्तो नर्मस्तेऽत्रस्तु मा मौ हिहसीह ४३

दिवो मूर्धासि पृथिव्या नाभिरूर्गपामोषिधीनाम् । विश्वायुहं शर्म सुप्रथा नमस्पुथे ४४ विश्वस्य मूर्धन्नधितिष्ठसि श्रितः समुद्रे ते हृदयमुप्स्वायुरपो देत्तोद्धिम्भिन्त । दिवस्पुर्जन्यदुन्तरिचात्पृथिव्यास्ततौ नो वृष्टचीव ४४

डुष्टो युज्ञो भृगुंभिराशीर्दा वसुंभिहं । तस्य नऽडुष्टस्य प्रीतस्य द्रविगुहार्गमेहं ४६

डुष्टोऽत्रुग्निराहृ॑तहं पिपर्तु नऽडुष्टहः हुवि? । स्वुगेदन्देवेभ्यो नर्म÷ ४७

यदाकूतात्सुमसुस्रोद्धृदो वा मर्नसो वा सम्भृतृञ्चर्तुषो वा । तदेनु प्रेतं सुकृतामु लोकंषत्रऽत्रृषयो जग्मुश्रप्रथमुजाश्रपुराणाश्रप्र

एतह संधस्थ परि ते ददामि यमावहिच्छेविधञ्जातवैदाह । स्रुन्वागुन्ता युज्ञपितिर्वोऽस्रत्र तु स्मे जानीत पर्मे व्योमन् ४६

एतञ्जीनाथ परमे व्योमुन्देवां÷ सधस्था विद रूपमेस्य । यदागच्छात्पृथिभिर्देवयानैरिष्टापूर्ते कृगवाथाविरस्मै ६०

उर्ह्यध्यस्वामे प्रतिजागृहि त्विमिष्टापूर्ते सहसृजेथामुयर्च । स्रुस्मिन्त्सुधस्थेऽस्रध्युत्तरस्मिन्विश्वे देवा यर्जमानश्च सीदत ६१

वेन वहिंसि सहस्र्वेनिमे सर्ववेदसम् । तेनेमंषुज्ञन्ने नयु स्वर्देवेषु गन्तवे ६२ प्रस्तुरेर्ण परिधिनो स्नुचा वेद्यो च बहिंषो । ऋचेमँयुज्ञन्नो नयु स्वर्देवेषु गन्तेवे ६३

यदुत्तंयत्परादानुंयत्पूर्तयाश्च दिर्माणः । तदुग्निर्वेश्वकर्मुगाः स्वर्देवेषु नो दधत् ६४

यत्र धाराऽस्रनेपेता मधौर्घृतस्य च या? । तदुग्निवैश्वकर्मुगा? स्वेर्दुवेषु नो दधत् ६४

त्रुग्निरेस्मि जन्मेना जातवेदा घृतम्मे चर्चुरमृतेम्मऽत्रासन् । त्रुकेस्त्रिधातू रजेसो विमानोर्जस्त्रो घुर्मो हविरेस्मि नामे ६६

त्रृचो नामस्मि वर्जू ७ षि नामस्मि सामनि नामस्मि । वेऽत्रुग्नयुह पार्श्वजन्याऽत्रुस्याम्पृथिव्यामधि । तेषामसि त्वमुत्तमः प्र नी जीवातिवे सुव ६७

वार्त्रहत्याय शर्वसे पृतनाषाह्याय च । इन्द्र त्वार्वर्तयामसि ६८

सुहदोनुम्पुरुहूत चियन्तेमहुस्तमिन्द्र सम्पिणुक्कुणोरुम् । ग्रुभि वृत्रॅवर्धमानुम्पियोरुमुपादेमिन्द्र तुवसो जघन्थ ६६

वि नेऽइन्द्र मृधो जिह नीचा येच्छ पृतन्युतः । योऽग्रुस्मारं॥ऽग्रीभिदासुत्यर्धरङ्गमया तर्म÷ ७०

मृगो न भीमः कुंचुरो गिरिष्ठाः परावतुऽस्राजंगन्था परस्याः ।

सुकह सुहशायं पुविमिन्द्र तिग्मंवि शत्रून्तािं वि मृधौ नुदस्व ७१

वैश्वानुरो न॑ऽऊतयुऽस्राप्रयति परावतं÷ । स्रुग्निर्न÷ सुष्टुतीरुप॑ ७२

पृष्टो दिवि पृष्टोऽत्रुग्निः पृथिव्याम्पृष्टो विश्वाऽत्रोषेधीराविवेश । वैश्वानुरः सहसा पृष्टोऽत्रुग्निः स नो दिवा स रिषस्पति नक्तम् ७३

ग्रुश्याम् तङ्कार्ममग्ने तवोतीऽग्रुश्यामं रियि६ रियवह सुवीरेम् । ग्रुश्याम् वार्जम्भि वाजयेन्तोश्यामं द्युम्नमंजराजरेन्ते ७४

वयन्तेऽत्रुद्य रेरिमा हि कार्ममुत्तानहेस्ता नर्मसोपुसर्द्य । यजिष्ठेनु मनेसा यिच्च देवानस्त्रेधता मन्मेना विप्रोऽत्रग्ने ७५

धामुच्छदुग्निरिन्द्रौ ब्रह्मा देवो बृहस्पर्ति÷ । सचैतसो विश्वै देवा युज्ञम्प्रावन्तु नहं शुभे ७६

त्वॅंबेविष्ठ दाुशुषो नॄंश्रं पहि शृगुधी गिरे÷ । रत्ती तोकमुत त्मनी ७७

इत्यष्टादशोऽध्यायः

#### **ग्रथैकोनविंशोऽध्यायः**

स्वाद्वीन्त्वी स्वादुनी तीवान्तीवेशामृतीमृतेन । मधुमतीम्मधुमता सृजामि सह सोमेन । सोमौस्यश्विभ्याम्पच्यस्व सर्रस्वत्यै पच्यस्वेन्द्रीय सुत्राम्रो पच्यस्व १

परीतो षिञ्चता सुतह सोमो यऽउंत्तमह हुवि? । दुधन्वा यो नयोऽत्रप्रस्वन्तरासुषाव सोमुमद्रिभिः २

वायोश पूतश प्रवित्रेण प्रत्यङ्क्षसोमोऽत्रतिद्वतः । इन्द्रेस्य युज्यः सर्वा । वायोश पूतश प्रवित्रेण प्राङ्क्षसोमोऽत्रतिद्वतः । इन्द्रेस्य युज्यः सर्वा ३

पुनाति ते परिस्नुतृह सोमृह सूर्यस्य दुहिता । वारेणु शर्धता तनी ४

ब्रह्मं चुत्रम्पवते तेर्जंऽइन्द्रियः सुर्रया सोमं÷ सुतऽत्रास्ति मदीय । शुक्रेर्णं देव देवतां पिपृग्धि रसेनानुँवर्जमानाय धेहि ४

कुविदुङ्ग यर्वमन्तो यर्वञ्चिद्यथा दान्त्येनुपूर्वंवियूर्य । इहेहैषाङ्करणुहि भोजेनानि ये बहिषो नर्मऽउक्तिंयजेन्ति । उपयामगृहीतोस्यश्विभ्योन्त्वा सरेस्वत्यै त्वेन्द्रीय त्वा सुत्राम्रणऽएष ते योनिस्तेजेसे त्वा वीर्याय त्वा बलीय त्वा ६ नाना हि वन्दिवहितुः सदस्कृतम्मा सः सृचाथाम्परमे व्योमन् । सुरा त्वमसि शुष्मिगी सोमेऽएष मा मो हिः सीः स्वाँयोनिमाविशन्ती ७

उपयामगृहीतोस्याश्विनन्तेजे÷ सारस्वृतँवीर्यमैन्द्रम्बलेम् । एष ते योनिर्मोदीय त्वानन्दाये त्वा महेसे त्वा ५

तेजौसि तेजो मिय धेहि वीर्यमिस वीर्यम्मियं धेहि बलमिसि बलम्मियं धेह्योजोस्योजो मियं धेहि मुन्युरेसि मुन्युम्मियं धेहि सहौसि सहो मियं धेहि ६

या व्याघ्रंविषूचिकोभौ वृकेञ्च रत्नीत । श्येनम्पतित्रर्गाह सिहुहह सेमम्पात्वहहीसह १०

यदांपिपेषं मातरम्पुत्रश्रप्नंदितो धर्यन् । एतत्तदंग्नेऽत्रमृगो भेवाम्यहंतौ पितरौ मर्या । सम्पृचं स्थ सम्मां भुद्रेगं पृङ्क विपृचं स्थ वि मां पाप्मनां पृङ्क ११

देवा युज्ञमंतन्वत भेषुजम्भिषजाश्विनां । वाचा सरस्वती भिषगिन्द्रियेन्द्रियाणि दर्धतः १२

दीचायै रूपि शष्पीण प्रायुगीयस्य तोक्मीनि । क्रयस्य रूपि सोमस्य लाजाः सीमा ऐशवो मधुं १३

त्रातिथ्यरूपम्मासंरम्महावीरस्यं नुग्नहं÷ । रूपम्पुपसदमितत्तिस्रो रात्रीहं सुरास्ता १४ सोमेस्य रूपङ्क्रीतस्ये परिस्नुत्परिषिच्यते । स्रुश्विभ्यनिदुग्धम्भेषुजिमन्द्रियैन्द्रहः सरेस्वत्या १४

त्रासुन्दी रूपह राजासुन्धै वेद्यै कुम्भी सुराधानी । त्रन्तरऽउत्तरवेद्या रूपङ्कारोतुरो भिषक १६

वेद्या वेदिहं समीप्यते बुर्हिषी बुर्हिरिन्द्रियम् । यूपैनु यूपेऽस्राप्यते प्रणीतोऽस्रुग्निर्मा १७

हुविर्धानुँबदुश्विनाग्नीध्रँबत्सरेस्वती । इन्द्रीयुैन्द्रकृतम्पेब्रीशालुङ्गार्हपत्यह १८

प्रैषेभि÷ प्रैषानिप्रोत्याप्रीभिराप्रीर्यज्ञस्य । प्रयाजेभिरनुयाजान्वषट्कारेभिराहितीह १६

पुशुभिं÷ पुशूनांप्नोति पुरोडाशैर्ह्वी ७ष्या । छन्दौभिहं सामिधेनीर्याज्याभिर्वषट्काुरान् २०

धानाः केरम्भः सक्तेवः परीवापः पयो दिधे । सोमस्य रूपः हिवषेऽत्रामिन्ना वाजिनुम्मध्रं २१

धानानि रूपङ्कवेलम्परीवापस्ये गोधूमि । सक्तूना ए रूपम्बदेरमुपुवाकोः करम्भस्ये २२

पर्यसो रूपँयद्यवा दुध्नो रूपङ्कर्कन्धूनि ।

सोमस्य रूपँवाजिनह सौम्यस्य रूपमामिची २३

म्राश्रीव्येति स्तोत्रियोः प्रत्याश्रावोऽम्रनुरूपः । यजेति धाष्यारूपम्प्रेगाथा वैयजामुहाः २४

म्रुर्ध्ऽऋृचैरुक्थानीं रूपम्पदैरीप्नोति निविदं÷ । प्रगुवैश् शुस्त्राग्रीं रूपम्पर्यसा सोमेऽम्राप्यते २४

त्रुश्विभ्यम्प्रितिहसवुनिमन्द्रेगुेन्द्रम्माध्येन्दिनम् । वैश्वदेवह सरेस्वत्या तृतीर्यमाप्तह सर्वनम् २६

वायुव्यैर्वायुव्यान्याप्नोति सतैन द्रोणकल्शम् । कुम्भीभ्योमम्भृगौ सुते स्थालीभि स्थालीरीप्नोति २७

यर्जुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहै स्तोमश्चि विष्टुतीह । छन्दौभरुक्थाशुस्त्राणि साम्नीवभृथऽत्र्रीप्यते २८

इडीभिर्भु ज्ञानीप्रोति सूक्तवाकेनाशिषे÷ । शुँध्युनी पत्नीसँयाजान्त्सीमष्टयुजुषी सु ऐस्थाम् २६

वृतेने दीचामित्रोति दीचयित्रोति दिचिणाम् । दिचिणा श्रद्धामित्रोति श्रद्धयी सुत्यमीप्यते ३०

एतावंदूपंयुज्ञस्य यद्देवेर्ब्रह्मणा कृतम् । तद्देतत्सर्वमाप्नोति युज्ञे सौत्रामुणी सुते ३१ सुरीवन्तम्बर्हिषदे हसुवीरैं युज्ञ हिन्वन्ति महिषा नमीभिहं। दर्धानाहं सोमेन्द्रिव देवतीसु मदेमेन्द्रें यजीमानाहं स्वकां? ३२

यस्ते रसुं सम्भृतऽत्र्योषधीषु सोमस्य शुष्मुः सुरया सुतस्य । तेने जिन्व यर्जमानुम्मदेनु सरस्वतीमुश्चिनुविन्द्रमुग्निम् ३३

यमुश्चिना नर्मचेरासुरादधि सरेस्वृत्यस्नोदिन्द्रियार्य । इमन्तह शुक्रम्मध्रमन्तुमिन्दुह सोमुह राजानिमिह भेच्चयामि ३४

यदत्रं रिप्तः रिसर्नः सुतस्य यदिन्द्रोऽत्रपिबुच्छचीभिहः । त्रुहन्तदस्य मनसा शिवेनु सोमुहः राजानिमुहः भैचयामि ३४

पितृभ्यं÷ स्वधायिभ्यं÷ स्वधा नर्म÷ पितामृहेभ्यं÷ स्वधायिभ्यं÷ स्वधा नम्हं प्रपितामहेभ्यहं स्वधायिभ्यं÷ स्वधा नर्म÷ । ग्राचीन्पुतरोमीमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरहं पितरहं शुन्धंध्वम् ३६

पुनन्तुं मा पितरे÷ सोम्यासे÷ पुनन्तुं मा पितामुहाः पुनन्तु प्रिपतामहाः । पिवित्रेश शतायुषा । पुनन्तुं मा पितामुहाः पुनन्तु प्रिपतामहाः । पुवित्रेश शुतायुषा विश्वमायुर्व्यश्नवे ३७

त्र्रग्रुऽत्रायूं ७ षि पवसुऽत्रासुवोर्जुमिषेञ्च नह । त्रुगरे बोधस्व दुच्छुनोम् ३८

पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिर्यः । पुनन्तु विश्वां भूतानि जातेवेदः पुनीहि मा ३६ पुवित्रेग पुनीहि मा शुक्रेग देव दीर्घत् । स्रम्ने कत्वा क्रतूशँ रर्न ४०

यत्ते पुवित्रमुर्चिष्यम्ने वितंतमन्तुरा । ब्रह्म तेने पुनातु मा ४१

पर्वमानुहं सोऽत्रुद्य नं÷ पुवित्रेंगु विचेर्षगिहं । यः पोता स पुनातु मा ४२

उभाभ्यन्दिव सवितहं पुवित्रेंग सुवेने च । माम्पुनीहि विश्वतं÷ ४३

वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यामिमा बह्वचस्तन्वो वीतपृष्ठाः । तया मदन्तः सधमादेषु वये स्याम पतियो रयीगाम् ४४

वे समानाः समनसः पितरी वमुराज्ये । तेषाँलोकः स्वधा नमी युज्ञो देवेषु कल्पताम् ४४

वे समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा 🕑 श्रीर्मीयं कल्पतामुस्मिँलोके शुतः समहि ४६

द्वे सृतीऽत्र्रशृगवम्पतृगामुहन्देवानीमुत मर्त्यानाम् । ताभ्यीमुदंविश्वमेजुत्समैति यदेन्तुरा पितर्रम्मातरेञ्च ४७

इदह हुविश प्रजनेनम्मेऽत्रस्तु दर्शवीर्ह सर्वगर्गं स्वुस्तये ।

त्रुत्मिसिन प्रजासिन पशुसिन लोकसन्येभयुसिन । त्रुग्निः प्रजाम्बेहलाम्मे करोत्वनुम्पयो रेतौऽत्रुस्मास् धत्त ४८

उदीरतामवेरऽउत्परीसऽउन्मध्यमाः पितरे÷ सोम्यासे÷ । ग्रसुँध्यऽर्క्युरवृकाऽत्रृतज्ञास्ते नौवन्तु पितरो हवेषु ४६

ग्रङ्गिरसो नह पितरो नविग्वाऽग्रर्थर्वागो भृगेवह सोम्यासे÷ । तेषाँवयह स्रुमतौ यज्ञियानामपि भुद्रे सौमनुसे स्याम ४०

ये नुहं पूर्वे पितर्र÷ सोम्यासौनूहिरे सौमपीथँवसिष्ठाहं । तेभिर्युम् संहरराुं हुवी Уष्युशन्नुशद्धि÷ प्रतिकाुममत्तु ४१

त्वह सौम् प्रचिकितो मनीषा त्वह रजिष्ठमनुनेषि पन्थीम् । तवु प्रगीती पितरौ नऽइन्दो देवेषु रत्नमभजन्तु धीरोह ५२

त्वया हि ने÷ पितरे÷ सोमु पूर्वे कर्माणि चुक्रुश पेवमानु धीरोहा। वुन्वन्नवीतह परिधीशँ॥रपौर्णु वीरेभिरश्वैर्मुघवी भवा नहा ४३

त्वह सौम पितृभिं÷ सँविदानोनु द्यार्वापृथिवीऽस्रातंतन्थ । तस्मै तऽइन्दो हविषां विधेम वयुं स्याम पतयो रयीगाम् ४४

बर्हिषदहं पितरऽऊत्युर्वागिमा वौ हुव्या चेकृमा जुषध्वेम् । तऽस्रागुतावेसाु शन्तेमेनाथा नुहं शँथोरेरपो देधात ४४

ग्राहम्पितृन्त्स्रीविदत्री२ँ॥ ऽग्रवित्सि नपीतञ्च विक्रमेशञ्च विष्णौहः । बहिषदो ये स्वधयां सुतस्य भर्जन्त पित्वस्तऽइहार्गमिष्ठाहः ४६ उपेहूताः पितरे÷ सोम्यासौ बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । तऽग्रागमन्तु तऽइह श्रुंवुन्त्वधिब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान् ५७

ग्रायंन्तु नहं पितरं÷ सोम्यासौग्निष्वात्ताः पृथिभिर्देवयारौहं । ग्रुस्मिन्युज्ञे स्वधया मदुन्तोधिब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान् ४८

ग्रिप्निष्वात्ताः पितर्ऽएह गेच्छतु सर्द÷सदः सदत सुप्रगीतयः । ग्रुत्ता हुवीं ऐषु प्रयंतानि बुर्हिष्यथा रियः सर्ववीरन्दधातन ५६

येऽत्रीग्निष्वात्ता येऽत्रनीग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधयां मादयन्ते । तेभ्यं÷ स्वराडस्नीतिमेताँयथावृशन्तन्वङ्कल्पयाति ६०

त्रुग्निष्वात्तानृतुमतौ हवामहे नाराशृहसे सौमपीथँवऽत्राृशुः । ते नो विप्रसि∉ सुहवा भवन्तु वृय७ स्यामु पत्रयो रयीगाम् ६१

म्राच्या जानुं दिच्चगुतो निषद्येमँ युज्ञमुभिगृंगीतु विश्वे । मा हिंहिसष्ट पितर्हं केनेचिन्नो यहुऽम्रार्ग÷ पुरुषता कराम ६२

त्रासीनासोऽत्ररुगीनीमुपस्थे रियन्धेत्त दाशुषे मर्त्याय । पुत्रेभ्यं÷ पितरस्तस्य वस्वुहं प्रयंच्छतु तऽड्डोर्जन्दधात ६३

यमेग्ने कव्यवाहनु त्वञ्चिन्मन्येसे रियम् । तन्नौ गुीर्भिः श्रवारुषेन्देवत्रा पेनया युर्जम् ६४

योऽस्रुग्निः केव्यवाहेनः पितृन्यत्तेदृतावृधे÷ ।

प्रेर्दु हुव्यानि वोचित देवेभ्यश्च पिृतृभ्युऽन्रा ६५

त्वमंग्नऽईडितः केव्यवाहुनावां हुव्यानि सुरभीर्णि कृत्वी । प्रादाेः पितृभ्यं÷ स्वधया तेऽत्र्यं चन्नुद्धि त्वन्देव प्रयंता हुवी एषि ६६

ये चेह पितरो ये च नेह याँश्ची विद्य याराँ। ऽउी च न प्रविद्य । त्वंवीत्थ यति ते जातवेदह स्वधाभिर्युज्ञह सुकृतञ्जषस्व ६७

इदम्पितृभ्यो नमौऽत्रस्त्वृद्य वे पूर्वासो वऽउपरासऽईयुः । वे पार्थिवे रजस्या निषेत्ता वे वौ नूनह सुवृजनीसु विद्यु ६८

त्रधा यथा नह पितरह परीसह प्रवासीऽत्रग्नप्रतमीशुषाणाः । शुचीदेयन्दीधितिमुक्थशासह ज्ञामी भिन्दन्तीऽत्ररुणीरपेवन् ६६

उशन्तेस्त्वा निधीमह्युशन्तुः समिधीमहि । उशन्नुशुतऽस्रावेह पितॄन्हुविषेऽस्रत्तेवे ७०

त्रुपाम्फेनेन नर्मुचेह शिर्ऽइन्द्रोदवर्तयह । विश्वा यदजेय स्पृधे÷ ७१

सोमो राजामृतिह सुतऽऋगिषेणीजहान्मृत्युम् । ऋगतेने सुत्यमिन्द्रियविपानिह शुक्रमन्धेसुऽइन्द्रेस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतुम्मधी ७२

ग्रुद्धः चीरंव्यपिबुत्कुङ्ङिङ्गिरसो धिया ।

त्रृतेने सुत्यमिन्द्रियंविपानेह शुक्रमन्धेसुऽइन्द्रेस्येन्द्रियमुदम्पयोुमृतुम्मध् ७३

सोमेमुद्धो व्यीपबुच्छन्देसा हुहुसः शुचिषत् । त्रमृतेने सुत्यमिन्द्रियँविपानेह शुक्रमन्धेसुऽइन्द्रेस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतुम्मधुं ७४

ग्रन्नात्परिस्नुतो रसम्ब्रह्मणा व्यपिबत्ज्ञन्रम्पयुः सोमीम्प्रजापितिः । त्रमृतेने सत्यिमिन्द्रियँविपानिः शुक्रमन्धस्ऽइन्द्रेस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतम्मध् ७४

रेतो मूत्रॅविजेहाति योनिम्प्रविशदिन्द्रियम् । गर्भो ज्रायुगावृतऽउल्बेञ्जहाति जन्मेना । त्रमृतेने सुत्यमिन्द्रियंविपानिः शुक्रमन्धेसऽइन्द्रेस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतुम्मधुं ७६

दृष्ट्वा रूपे व्याकेरोत्सत्यानृते प्रजापितिः । ग्रश्नेद्धामनृतेदेधाच्छ्रद्धा ए सत्ये प्रजापितिः । त्रृतेनं सत्यिमिन्द्रयंविपानिः शुक्रमन्धंसुऽइन्द्रंस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतम्मध् ७७ वेदेन रूपे व्यीपबत्सुतासुतौ प्रजापितिः । त्रृतेनं सत्यिमिन्द्रयंविपानिः शुक्रमन्धंसुऽइन्द्रंस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतम्मध् ७५ शुक्रमन्धंसुऽइन्द्रंस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतम्मध् ७५

दृष्ट्वा पेरिस्नुतो रसिः शुक्रेगं शुक्रॅव्येपिबृत्पयुः सोमेम्प्रजापेतिः । त्रमृतेने सुत्यमिन्द्रियंविपानेः

# शुक्रमन्धंसुऽइन्द्रंस्येन्द्रियमिदम्पयोुमृतुम्मधुं ७६

सीसेन तन्त्रम्मनेसा मनीषिर्णऽऊर्णासूत्रेर्ण कुवयो वयन्ति । मुश्चिनी युज्ञह सीविता सरेस्वृतीन्द्रेस्य रूपॅवरुंगो भिषुज्यन् ५०

तर्दस्य रूपमुमृत्ह शचीभिस्तिस्रो देधुर्देवतिः सहररागाः । लोमीन् शष्पैर्बहुधा न तोक्मीभिस्त्वगस्य माु समेभवृन्न लाजाः ८१

तदुश्चिनी भिषजी रुद्रवर्तिनी सरेस्वती वयति पेशोऽग्रन्तरम् । ग्रस्थि मुजानुम्मासरैहं कारोतुरेणु दर्धतो गर्वान्त्वचि ५२

सरेस्वती मनेसा पेशलॅंबसु नासेत्याभ्यांवयति दर्शतंंवपे÷ । रसम्परिस्रुता न रोहितनुग्रहुधीरुस्तसेरुन्न वेमे ५३

पर्यसा शुक्रम्मृतेञ्जिनित्रृष्ट् सुरया मूत्रीजनयन्तु रेते÷ । ग्रपामेतिन्दुर्मृतिम्बाधेमानाऽऊविध्युँवातेष्ट्र सुब्ब्युन्तदाुरात् ५४

इन्ह्रं÷ सुत्रामा हृदयेन सुत्यम्पुरोडाशैन सिवता जजान । यकृत्ललोमानुँवरुणो भिषुज्यन्मतस्त्रे वायुव्यैर्न मिनाति पित्तम् ५४

त्र्यान्त्रार्णि स्थालीर्मधु पिन्वीमाना गुदाहं पात्रीणि सुदुघा न धेनु? । श्येनस्य पत्रन्न प्लीहा शचीभिरासुन्दी नाभिरुदरन्न माता ५६

कुम्भो वीनुष्ठुर्जनिता शचीभिर्वस्मिन्नग्रे योन्याङ्गभीऽत्रुन्तः । प्लाशिर्व्यक्तहं शतधीरऽउत्सी दुहे न कुम्भी स्वधाम्पितृभ्ये÷ ५७ मुख्ह सर्दस्य शिरुऽइत्सर्तेन जिह्ना पुवित्रमिश्वनासन्त्सरेस्वती । चपुन्न पायुर्भिषगेस्य वाली वृस्तिर्न शेपो हरेसा तरुस्वी ५५

त्रुश्विभ्याञ्च चुरमृतुङ्ग्रहाभ्याञ्छागैन तेजौ हिविषा शृतेन । पद्मांशि गोधूमैहं कुर्वलैरुतानि पेशो न शुक्रमसितँवसाते ५६

त्रविर्न मेषो नुसि वीर्याय प्रागस्य पन्थाऽत्रमृतो ग्रहीभ्याम् । सरेस्वत्युपवाकैर्व्यानन्नस्यानि बहिर्बदरैर्जजान ६०

इन्द्रेस्य रूपमृषुभो बलीय कर्णाभ्या 🖰 श्रोत्रेम्मृतुङ्गृहीभ्याम् । यवा न बहिर्भुवि केसेराणि कुर्कन्ध्री जज्ञे मध्री सार्घम्मुखीत् ११

त्रात्मन्नुपस्थे न वृक्षस्य लोम् मुखे श्मश्रूणि न व्याघलोम । केशा न शीर्षन्यशसे श्रियै शिखा सिःहहस्य लोम् त्विषिरिन्द्रियाणि ६२

ग्रङ्गीन्यात्मन्भिषजा तद्धिनात्मानुमङ्गेहं समिधात्सरेस्वती । इन्द्रस्य रूपह शतमीनमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरुमृतन्दधीनाहं ६३

सरेस्वती योन्याङ्गर्भमुन्तरिश्वभ्याम्पत्ती सुकृतिम्बभित । ग्रुपां रसेनु वर्रणो न साम्नेन्द्रं श्रिये जुनर्यन्नुप्सु राजी ६४

तेर्ज÷ पशूना ७ हिविरिन्द्रियार्वत्परिस्रुता पर्यसा सार्घम्मध् । स्रिश्चिम्यन्दुग्धिम्भिषजा सरस्वत्या सुतासुताभ्यमिमृत्हं सोम्ऽइन्दुं÷

इत्येकोनविंशोऽध्यायः

#### ग्रथ विंशोऽध्यायः

चुत्रस्य योनिरसि चुत्रस्य नाभिरसि । मा त्वौ हि६सीन्मा मौ हि६सी६ १

निषंसाद धृतवृतो वर्रगह पुस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुं÷ । मृत्योश पाहि विद्योत्पाहि २

देवस्यं त्वा सिवतुः प्रसिव्धेश्विनीर्बाहुभ्याम्पूष्णो हस्तिभ्याम् । स्रिश्विनोभैषिज्येन् तेजिसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चाम् सरेस्वत्यै भैषिज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभिषिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेणु बलाय श्रिये यशिसेभिषिञ्चामि ३

कौसि कतुमोसि कस्मै त्वा कार्य त्वा । सुश्लौकु सुमेङ्गलु सत्यराजन् ४

शिरों में श्रीर्यशों मुख्नित्विष्ट् केशांश्च श्मश्रूंणि । राजां में प्राणोऽग्रमृतिह सुम्राट्चर्चुर्विराट्श्रोत्रंम् ४

जिह्ना में भुद्रँवाङ्गहो मनौ मुन्युः स्वुराङ्भामें । मोदोहं प्रमोदाऽत्रुङ्गलीरङ्गोनि मित्रम्मे सहैं ६

बाहू में बर्लिमिन्द्रियह हस्तौ में कर्म वीर्वम् । त्रात्मा चुत्रमुरो मर्म ७ पृष्टीर्मे राष्ट्रमुदर्म६सौ ग्रीवाश्च श्रोगी । ऊरूऽत्र्ररुती जानुनी विशो मेङ्गीन सुर्वते÷ ५

नाभिर्मे चित्तंविज्ञानिम्पायुर्मेपेचितिर्भसत् । त्रानुन्दनुन्दावागडौ मे भगुं सौभाग्यम्पसं÷ । जङ्घीभ्याम्पद्धान्धर्मोस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ६

प्रति चुत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्चेषु प्रतितिष्ठामि गोष् । प्रत्यङ्गेषु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्प्रति प्रागेषु प्रतितिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावीपृथिव्योश प्रतितिष्ठामि युज्ञे १०

त्रया देवाऽएकदिश त्रयस्त्रिहृशाः सुरार्धसः । बृहस्पतिपुरोहिता देवस्यं सिवृतुः सुवे । देवा देवैरवन्तु मा ११

प्रथमा द्वितीयैद्वितीयस्तृतीयैस्तृतीयिः सृत्येनं सृत्यंष्वज्ञेनं युज्ञो यर्जुर्भिर्वर्जू ऐषि सामीभः सामीन्यृग्भिर्याचे÷ पुरोनुवाक्याभिः पुरोनुवाक्याभिर्वाज्या वषट्कारैर्वषट्काराऽत्र्राहितिभिरहितयो में कामान्त्समीर्धयन्तु भूश स्वाही १२

लोमानि प्रयंतिर्मम् त्वङ्गऽत्रानित्रागितिः । माुं सम्मुऽउपनित्वस्वस्थि मुजा मुऽन्नानितः १३

यदेवा देवहेडेनुन्देवसिश्चकृमा व्यम् । ग्रुग्निर्मा तस्मादेनेसो विश्वन्मिञ्चत्वहर्हसह १४ यदि दिवा यदि नक्तमेनीं ऐसि चकृमा वयम् । वायुर्मा तस्मादेनेसो विश्वन्मुञ्जलहहेस हं १४

यदि जाग्रद्यदि स्वप्नऽएनीं ऐसि चकुमा व्यम् । सूर्यो मा तस्मादेनेसो विश्वीन्मुञ्जत्वह हैस€ १६

यद्ग्रामे यदरंगये यत्सभायाँयदिन्द्रिये । यच्छूद्रे यदर्थे यदेनश्चकृमा वृयँयदेकस्याधिधर्मणि तस्यवियजनमसि १७

यदापौऽत्रुघ्नचाऽइति वरुगेति शपीमहे ततौ वरुग नो मुञ्च । ग्रविभृथ निचुम्पुग निचेरुरेसि निचुम्पुग्गः । ग्रवि देवैर्देवकृतमेनीयुद्धयव मर्त्युर्मर्त्यकृतम्पुरुराव्गौ देव रिषस्पीहि १८

सुमुद्रे ते हृदयमुप्स्वन्तश्सन्त्वी विशन्त्वोषिधीरुतापे÷ । सुमित्रिया नुऽत्रापुऽत्रोषिधयहं सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यञ्ची वुयन्द्रिष्मश् १६

द्रुपदार्दिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलदिव । पूतम्पवित्रेगेवाज्यमापे÷ शुन्धन्तु मैनेसह २०

उद्वयन्तर्मसुस्परि स्वु÷ पश्येन्तुऽउत्तरम् । देवन्देवत्रा सूर्यमर्गन्मु ज्योतिरुत्तमम् २१

त्रुपोऽत्रुद्यान्वेचारिष्हु रसेनु समसृ<del>द</del>महि ।

## पर्यस्वानग्रुऽत्र्यार्गमुन्तम्मा सहसृजु वर्चसा प्रजयां च धनेन च २२

एधौस्येधिषीमहि समिदिसि तेजौसि तेजो मिय धेहि । समावविति पृथिवी समुषाश समु सूर्य÷ । समु विश्वीमदञ्जर्गत् । वैश्वानुरज्यौतिर्भूयासँविभून्कामान्व्यश्नवै भूश स्वाही २३

ग्रुभ्यादेधामि सुमिधुमग्ने व्रतपते त्वियं । वृतर्ञ्च श्रुद्धाञ्चोपैमीन्धे त्वां दीच्चितोऽग्रुहम् २४

यत्र ब्रह्म च चुत्रञ्च सुम्यञ्ची चर्रतः सुह । तॅल्लोकम्पुरयम्प्रज्ञैषुँषत्रं देवाः सुहाग्निनां २४

यत्रेन्द्रश्च वायुर्श्च सम्यञ्चौ चरति सुह । तॅल्लोकम्पुरायुम्प्रज्ञेषुँयत्रे सेदिनं विद्यते २६

त्रुष्टृशुनां तेऽत्रुष्टृशुः पृच्यताम्पर्रेषा पर्रः । गुन्धस्ते सोममवतु मदीय रसोऽत्रच्युंतहः २७

सिञ्चन्ति परिषिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च । सुरीयै बुभ्बे मदे किन्त्वो वेदति किन्त्वः २८

धानावन्तङ्करम्भिर्णमपूपवन्तमुक्थिनम् । इन्द्रे प्रातर्जुषस्व नहं २६

बृहदिन्द्रीय गायतु मर्रतो वृत्रुहन्तीमम् ।

येनु ज्योतिरजनयनृतावृधी देवन्देवायु जागृवि ३०

ग्रध्वेर्योऽग्रद्रिभिहं सुतह सोमेम्प्वित्रऽग्रानेय । पुनीहीन्द्रीय पातेवे ३१

यो भूतानामधिपतिर्वस्मिँल्लोकाऽत्र्राधिश्रिताः। यऽईशे महुतो मुहाँस्तेने गृह्णामि त्वामुहम्मियं गृह्णामि त्वामुहम् ३२

उपयामगृहीतोस्यश्विभ्यन्त्वा सरेस्वत्यै त्वेन्द्रीय त्वा सुत्राम्णऽएष ते योनिरश्विभ्यन्त्वा सरेस्वत्यै त्वेन्द्रीय त्वा सुत्राम्णे ३३

प्रागुपा मैऽत्रपानुपार्श्वचुष्पाः श्रौत्रपार्श्व मे । वाचो मै विश्वभैषजो मनसोसि विलायेकः ३४

त्रुश्विनेकृतस्य ते सरेस्वतिकृतुस्येन्द्रेग सुत्राम्णां कृतस्य । उपहूतऽउपहूतस्य भच्चयामि ३५

सिमद्धिऽइन्द्रेऽउषसामनीके पुरोरुची पूर्वकृद्वीवृधानः । त्रिभिर्देवैस्त्रिहृशता वर्जनाहुर्जुघाने वृत्रॅवि दुरी ववार ३६

नराशहस्र प्रति शूरो मिमीनुस्तनूनपात्प्रति यज्ञस्य धामे । गोभिर्वृपावान्मधुना समुञ्जन्हिरंगयैश्चन्द्री येजति प्रचैताह ३७

ईंडितो देवेर्हरिवार्॥ऽत्रभिष्टिराजुह्मीनो हुविषा शर्धमानः । पुरन्दरो गौत्रभिद्वज्रीबाहुरायीतु युज्ञमुपीनो जुषा्गः? ३८ जुषाुगो बर्हिर्हरिवानुऽइन्द्रे÷ प्राचीनेह सीदत्प्रदिशा पृथिव्या? । उरुप्रथाह प्रथेमाने स्योनमीदित्यैरक्तॅवसुभिह सुजोषह ३६

इन्द्रन्दुरे÷ कवुष्यो धार्वमाना वृषीगाँवन्तु जर्नयह सुपर्वीह । द्वारो देवीरभितो विश्रीयन्ता ७ सुवीरी वीरम्प्रथमाना महौभिह ४०

उषासानक्तां बृहती बृहन्तम्पर्यस्वती सुदुधे शूरमिन्द्रम् । तन्तुन्ततम्पेशसा सुँवयन्ती देवानन्दिवयंजतः सुरुक्मे ४१

दैव्या मिर्माना मर्नुषहं पुरुत्रा होताराविन्द्रम्प्रथमा सुवाची । मूर्धन्युज्ञस्य मर्धुना दर्धाना प्राचीनुञ्ज्योतिर्हविषा वृधातह ४२

तिस्रो देवीर्हविषा वर्धमानाऽइन्द्रेञ्जुषाणा जनेयो न पत्नीहा । ग्रिच्छिन्नन्तन्तुम्पर्यसा सरस्वृतीडा देवी भारती विश्वतूर्तिहा ४३

त्वष्टा दध्च्छुष्मुमिन्द्रीय वृष्णेपाकोचिष्टुर्बुशसे पुरूणि । वृषा वजनवृषेगुम्भूरिरेता मूर्धन्युज्ञस्य समेनक्तु देवान् ४४

वनुस्पतिरवेसृष्टो न पाशैस्त्मन्यो समुञ्जञ्छीमृता न देव? । इन्द्रेस्य हुञ्यैर्जुठरम्पृगान? स्वदीति युज्ञम्मधुना घृतेने ४५

स्तोकानामिन्दुम्प्रति शूरऽइन्द्रौ वृषायमांगो वृष्भस्तुंराषाट् । घृतप्रुषा मनसा मोदमानाहं स्वाहां देवाऽत्रुमृतां मादयन्ताम् ४६

त्र्रायात्विन्द्रोवेस्ऽउपं नऽइह स्तुत? संधुमादेस्तु शूरं÷ । वावृधानस्तविषीर्वस्यं पूर्वीद्योर्न चुत्रमुभिभूति पुष्यति ४७ त्र्रा नुऽइन्द्रौ दूरादा नेऽत्र्रासादेभिष्टिकृदवेसे वासदुग्र? । त्र्रोजिष्ठेभिर्नृपतिर्वजेबाह्हं सुङ्गे सुमत्सुं तुर्वाणे÷ पृतुन्यून् ४८

त्रा नुऽइन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छविाचीनोवसे राधसे च । तिष्ठिति वुजी मुघवी विरुप्शीमँयुज्ञमनी नो वार्जसातौ ४६

त्रातारिमन्द्रेमवितारिमन्द्रह हवेहवे सुहवृह शूरिमन्द्रेम् । ह्रयोमि शुक्रम्पुरुहृतिमन्द्रे ७ स्वस्ति नौ मुघवौ धात्विन्द्रे÷ ४०

इन्द्रं÷ सुत्रामा स्ववारं॥ऽत्रवीभिः सुमृडीको भवतु विश्ववैदाः । बार्धतान्द्रेषोऽत्रभयङ्करणोतु सुवीर्वस्य पर्तयः स्याम ५१

तस्यं वयह स्मृतौ युज्ञियस्यापि भुद्रे सौमनुसे स्याम । स सुत्रामा स्ववाराँ ऽइन्द्रौऽत्रुस्मेऽत्राराच्चिद्द्रेषं÷ सनुतर्ययोत् ४२

त्र्रा मुन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मुयूरेरोमभिह । मा त्वा केचिन्नियेमुन्विन्न पाशिनोति धन्वैव तार्॥ऽईहि ४३

एवेदिन्ह्रॅवृषेगुँवज्जीबाहुँवसिष्ठासोऽग्रभ्यर्चन्त्युर्कै? । स ने स्तुतो वी्रवद्धातु गोमीद्युयम्पति स्वस्तिभिहं सदी नहं ५४

सिमद्धोऽत्रुग्निरंश्विना तृप्तो घुर्मो विराट्सुतः । दुहे धेनुः सरस्वती सोमंह शुक्रमिहेन्द्रियम् ४४

तुनूपा भिषजां सुत्नेश्विनोभा सरस्वती ।

मध्वा रजां ऐसीन्द्रियमिन्द्रीय पृथिभिर्वहान् ४६

इन्द्रायेन्दुर्ह सरस्वती नराशहसैन नुग्रहीम् । ग्रधीतामुश्चिना मधी भेषुजम्भिषजी सुते ५७

त्र्राजुह्णीना सरेस्वृतीन्द्रीयेन्द्रियाणि वीर्यम् । इडाभिरुश्विनाविषुरु समूजुँह सह रुयिन्दीधुरू ४८

त्रुश्विना नर्मुचेहं सुतह सोर्मह शुक्रम्पेरिस्नुती । सरस्वती तमार्भरद्वहिषेन्द्रीय पार्तवे ४६

कुवुष्यो न व्यचेस्वतीरश्विभ्यान्न दुरो दिर्श÷ । इन्द्रो न रोद॑सीऽउभे दुहे कामान्त्सरस्वती ६०

उषासानक्तंमश्विना दिवेन्द्रंह सायमिन्द्रियै? । सुञ्जानाने सुपेशसा समञ्जाते सरस्वत्या ६१

पातन्नौऽत्रश्रिश्चा दिवां पाहि नक्तंह सरस्वति । दैव्यां होतारा भिषजा पातिमन्द्रह सर्चा सुते ६२

तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीडी । तीवम्पेरिस्रुता सोमुमिन्द्रीय सुषुवुर्मदेम् ६३

त्रुश्विनो भेषुजम्मध्री भेषुजन्नुहं सरस्वती । इन्द्रे त्वष्टा यशुहं श्रियेह रूपहरूपमधुहं सुते ६४ त्रृतुथेन्द्रो वनुस्पति÷ शशमानः पीरुस्रुती । कीलालेमुश्विभ्याम्मधुं दुहे धेनुः सरस्वती ६४

गोभिर्न सोमेमश्विना मासरेग परिस्तृता । समेधातुरु सरेस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतम्मधुं ६६

त्रुश्विनी हुविरिन्द्रियन्नमुचिर्धिया सरेस्वती । त्रा शुक्रमासुराद्वसुं मुघमिन्द्रीय जभ्रिरे ६७

यमुश्चिना सरेस्वती हुविषेन्द्रमवेर्धयन् । स बिभेद वुलम्मुघन्नमुचावासुरे सर्चा ६८

तिमन्द्रेम्पशव्हं सचाश्विनोभा सरेस्वती । दर्धानाऽत्र्रभ्यनूषत हिवर्षा युज्ञऽईन्द्रियै? ६६

यऽइन्द्रंऽइन्द्रियन्दुध्ः संविता वर्रणो भर्ग÷ । स सुत्रामां हुविष्पंतिर्यजमानाय सश्चत ७०

स्विता वर्रणो दध्द्यजीमानाय दाशुषे । ग्रादेत्त नमुचेर्वसुं सुत्रामा बलीमिन्द्रियम् ७१

वर्रग्रहं चुत्रमिन्द्रियम्भगेन सविता श्रियंम् । सुत्रामा यशेसा बलुन्दधीना युज्ञमीशत ७२

त्रुश्विना गोभिरिन्द्रियमश्वेभिर्वीर्घुम्बलेम् । हुविषेन्द्रहु सरेस्वती यजमानमवर्धयन् ७३ ता नासेत्या सुपेशेसा हिरेगयवर्तनी नर्रा । सरेस्वती हुविष्मुतीन्द्र कर्मसु नोवत ७४

ता भिषजो सुकर्मणा सा सुदुघा सरेस्वती । स वृत्रहा शतक्रेतुरिन्द्रीय दधुरिन्द्रियम् ७५

युवि सुरामेमिश्विना नर्मचावासुरे सर्चा । विपिपानाः संरस्वतीन्द्रङ्कर्मस्वावत ७६

पुत्रमिव पितरविश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यैर्दृष्ट्सनिभः । यत्सुरामुँव्यपिबुः शचीभिः सरैस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक् ७७

यस्मिन्नश्वासऽत्रृष्भासंऽउचाणी वृशा मेषाऽत्रवसृष्टासुऽत्राहेताह । कीलालुपे सोमंपृष्ठाय वेधसे हुदा मृतिर्ञ्जनयु चारुमुग्नये ७८

ग्रहांव्यग्ने हुविरास्ये ते स्नुचीव घृतञ्चम्वीव सोर्म÷ । वाजुसिनिह रियमुस्मे सुवीरम्प्रशुस्तन्धेहि युशसम्बृहन्तम् ७६

त्रुश्विना तेर्जसा चर्चुं प्रागेन सरस्वती वीर्यम् । वाचेन्द्रो बलेनेन्द्रीय दधुरिन्द्रियम् ५०

गोर्मदू षु गांसुत्याश्वावद्यातमश्विना । वृतीं रुद्रा नृपार्घ्यम् ५१

न यत्परो नान्तरऽत्र्रादुधर्षद्रूषरवसू । दुह्शहसो मर्त्यो रिपुश ८२

- ता नुऽन्रावौढमश्विना रुयिम्पुशङ्गसन्दृशम् । धिष्यया वरिवोविदेम् ५३
- पावुका नुहं सरस्वती वाजैभिर्वाजिनीवती । युज्ञँवैष्टु धियावैसुहं ८४
- चोद्यत्री सूनृतानाञ्चेतन्ती सुमतीनाम् । युज्ञन्देधे सरस्वती ५४
- मुहोऽत्रर्गुहं सरस्वती प्रचैतयित केतुनी । धियो विश्वा विरोजित ८६
- इन्द्रायिहि चित्रभानो सुताऽडुमे त्वायर्व÷ । ग्रगवीभिस्तनी पूतासि÷ ८७
- इन्द्रायहि धियेषितो विप्रजूतह सुतावेतह । उप ब्रह्मीणि वाुघते÷ ८८
- इन्द्रायोहि तूर्तुजानुऽउप ब्रह्मीणि हरिवह । सुते देधिष्व नुश्चने÷ ८६
- ग्रुश्विनी पिबताम्मधु सरेस्वत्या सुजोषेसा । इन्द्रे÷ सुत्रामी वृत्रहा जुषन्ती ७ सोम्यम्मधुं ६० इति विंशोऽध्यायः इति पूर्वविंशतिः

### स्रथोत्तरविंशतिः स्रथैकविंशोऽध्यायः

इमम्मे वरुग श्रुधी हर्वमुद्या चे मृडय । त्वामेवुस्युराचेके १

तत्त्वी यामि ब्रह्मेगा वन्देमानुस्तदाशसित यजेमानो हविर्भि÷ । स्रहेडमानो वरुगेह बोध्युर्रशहसु मा नुऽस्रायुह प्रमीषीह २

त्वन्नीऽत्रमे वर्रणस्य विद्वान्देवस्य हेडोऽत्रवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो विद्वितम्हं शोशुंचानो विश्वा द्वेषां ऐसि प्रमुंमुग्ध्यस्मत् ३

स त्वन्नोऽस्रग्नेवमो भेवोती नेदिष्ठोऽस्रस्याऽउषसो व्युष्टौ । स्रवियद्वव नो वर्रगुष्ट् रर्रागो वीहि मृडीक्ष्ट सुहवौ नऽएधि ४

मुहीमू षु मातरे सुब्रुतानीमृतस्य पत्नीमवेसे हुवेम । तुविचुत्रामुजरेन्तीमुरूची ७ सुशर्माणुमदिति सुप्रणीतिम् ४

सुत्रामांगम्पृथिवीन्द्यामंनेहसंह सुशर्मांगुमदितिह सुप्रगीतिम् । दैवीन्नावं ए स्वरित्रामनांगसुमस्त्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ६

सुनावमार्रहेयमस्रवन्तीमनागसम् । शुतारित्रा७ स्वस्तये ७

त्र्या नो मित्रावरुणा घृतैर्गर्व्यूतिमुत्ततम् । मध्वा रजीं ∀िस सुक्रतू ५ प्र बाहवां सिसृतञ्जीवसे नुऽन्ना नो गर्व्यतिमुत्ततङ्कृतेनं । न्ना मा जने श्रवयतँयुवाना श्रुतम्मे मित्रावरुणा हवेमा ६

शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितर्रवह स्वकां । जम्भयन्तोहिँवृकुह रत्तां ऐसि सनैम्यस्मद्यंयवृन्नमीवाह १०

वाजैवाजेवत वाजिनो नो धर्नेषु विप्राऽग्रमृताऽऋतज्ञाह । ग्रुस्य मध्वै÷ पिबत मादयेध्वन्तृप्ता योत पृथिभिर्देवयानैह ११

सिमद्धोऽत्रुग्निः सुमिधा सुसीमद्धो वरेगयह । गायुत्री छन्देऽइन्द्रियन्त्रयविगीवियो दध्ह १२

तनूनपाच्छुचिवतस्तनूपाश्च सरेस्वती । उष्णिहा च्छन्देऽइन्द्रियन्दित्यवाड्गौर्वयौ दध्हं १३

इडीभिरुग्निरीडघुं सोमौ देवोऽग्रमेर्त्यः । ग्रुनुष्टुप्छन्देऽइन्द्रियम्पञ्चीविगौर्वयौ दध्ः १४

सुब्रहिरग्निः पूष्णवान्त्स्तीर्गबिर्हिरमेर्त्यः । बृहती छन्देऽइन्द्रियन्त्रिवृत्सो गौर्वयौ दध्ः १४

दुरों देवीर्दिशों मुहीर्ब्रुह्मा देवो बृहस्पति÷ । पुङ्किश्छन्देऽडुहेन्द्रियन्तुर्युवाड्गौर्वयौ दधुहं १६

उषे यह्नी सुपेशसा विश्वे देवाऽऋमेर्त्याः ।

त्रिष्टुफन्दंऽइहेन्द्रियम्पष्ठवाड्गौर्वयौ दध्हं १७

दैव्या होतारा भिषजेन्द्रेश सुयुजी युजा । जर्गती छन्देऽइन्द्रियमेनुड्वान्गीर्वयो दध्हं १८

तिस्त्रऽइडा सरेस्वती भारती मुरुतो विशे÷ । विराट्छन्देऽइहेन्द्रियन्धेनुगीर्न वयौ दध्हं १६

त्वष्ट्री तुरीपोऽस्रद्भीतऽइन्द्राग्नी पृष्टिवर्धना । द्विपेदा च्छन्देऽइन्द्रियमुद्धा गौर्न वयौ दध्हं २०

शुमिता नो वनस्पिते÷ सिवता प्रसुवन्भगेम् । कुकुफ्टन्देऽडुहेन्द्रियँवुशा वेहद्वयौ दध्हं २१

स्वाही युज्ञॅंवर्रग्रहं सुन्नुत्रो भैषुजङ्करत् । ग्रातिच्छन्दाऽइन्द्रियम्बृहर्दृषुभो गौर्वयो दधुहं २२

वुसन्तेर्नऽत्रृतुर्ना देवा वसेवस्त्रिवृता स्तुता? । रथन्तुरेगु तेर्जसा हुविरिन्द्रे वयौ दध्ह २३

ग्रीष्मेर्गऽत्रृतुनी देवा रुद्राश पेश्चदुशे स्तुताश । बृहुता यशस्मा बर्लिह हिविरिन्द्रे वयौ दध्हं २४

वर्षाभिर्मृतुनीदित्या स्तोमे सप्तदुशे स्तुता? । वैरूपेर्ण विशोजसा हुविरिन्द्रे वयो दध्हं २४

[Yajur Veda]

शारदेनेऽऋतुनी देवाऽएकविहृशऽऋभवे स्तुता? । वैराजेने श्रिया श्रियंह हिविरिन्द्रे वयौ दध्हं २६

हेमुन्तेर्नऽऋृतुर्ना देवास्त्रिगुवे मुरुते स्तुता? । बलैनु शक्वरीहं सही हुविरिन्द्रे वयी दध्हं २७

शैशिरेगीऽत्रमृतुनी देवास्त्रीयस्त्रिहृश्लेमृती स्तुता? । सुत्येनी रेवतीह चुत्रह हुविरिन्द्रे वयी दध्ह २८

होता यत्तत्सुमिधामिष्डस्पुद्धेश्विनेन्द्रह् सरस्वतीमुजो धूम्रो न गोधूमैहं कुवेलैभेषुजम्मधु शष्पैर्न तेजेऽइन्द्रियम्पयहं सोमे÷ परिस्नुता घृतम्मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतुर्वजे २६

होता यत्तुत्तनूनपात्सरेस्वतीमविर्मुषो न भेषुजम्पथा मधुमता भरेन्नश्विनेन्द्रीय वीर्न्चम्बदरैरुपवाकाभिर्भेषुजन्तोक्मिभुह पयह सोमे÷ परिस्नुता घृतम्मधु व्यन्त्वाज्येस्य होतुर्वज ३०

होता यनुन्नराशहसुन्न नुग्नहुम्पितृह सुरया भेषुजम्मेषश् सरेस्वती भिषग्रथो न चुन्द्रच्यश्चिनीर्वृपाऽइन्द्रेस्य वीर्भुम्बदेरैरुपवाकाभिर्भेषुजन्तोक्मिभिहं पयुहं सोमे÷ परिस्नुता घृतम्मधु व्यन्त्वाज्येस्य होतुर्यजं ३१

होता यत्ति दुडेडितऽत्राजुह्णानुहं सरेस्वतीमिन्द्रम्बलैन वर्धयेन्नृषुभेगु गवैन्द्रियमुश्चिनेन्द्रीय भेषुजँववै÷ कुर्कन्धुंभिर्मधुं लाजैर्न मासरम्पयहं सोमं÷ परिस्रुतां घृतम्मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतुर्धजं ३२ होतां यद्मह्रहिंरूर्गमदा भिषङ्नासंत्या भिषजाश्विनाश्वा शिश्रीमती भिषग्धेनुः सरस्वती भिषग्दुहऽइन्द्रीय भेषुजम्पयुः सोमं÷ परिस्तुतां घृतम्मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतुर्वजं ३३

होतां यत्तुहुरो दिशं÷ कवुष्यो न व्यर्चस्वतीरश्विभ्यान दुरो दिशुऽइन्द्रो न रोदंसी दुघे दुहे धेनुः सरेस्वत्यश्विनेन्द्राय भेषुजह शुक्रन ज्योतिरिन्द्रियम्पयुः सोमं÷ परिस्नुतां घृतम्मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होतुर्वर्जं ३४

होता यत्तत्सुपेशिसोषे नक्तन्दिवाश्विना समिञ्जाते सरस्वत्या त्विषिमिन्द्रे न भेषुजि एश्वेनो न रजसा हृदा श्रिया न मासरम्पयह सोमे÷ परिस्तृती घृतम्मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतुर्वजी ३४

होता यन्नुद्दैव्या होतारा भिषजाश्विनेन्द्रन्न जागृवि दिवा नक्तन्न भैषुजैश शूष्ट्र सरेस्वती भिषक्सीसैन दुहऽइन्द्रियम्पयुरं सोमे÷ परिस्तृता घृतम्मधु व्यन्त्वाज्येस्य होतुर्यजी ३६

होता यत्तिस्रो देवीर्न भैषुजन्त्रयेस्त्रिधातेवोपसौ रूपिमन्द्रे हिर्गययम्िश्वनेडा न भारती वाचा सरस्वती महऽइन्द्रीय दुहऽइन्द्रियम्पयुहं सोमं÷ परिस्तृता घृतम्मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतुर्वज ३७

होता यत्तत्सुरेतसमृष्भन्नर्यापसन्त्वष्टारिमन्द्रमिश्वना भिषजुन्न सरस्वतीमोजो न जूतिरिन्द्रियँवृको न रेभुसो भिषग्यशृहं सुरया भेषुजि श्रिया न मासरम्पयहं सोमें परिस्नुता घृतम्मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतुर्वजं ३८ होतां यत्तुद्वनस्पिति शिम्तारे शित्रक्रेतुम्भीमन्न मृन्यु राजानंव्याघन्नमसाश्चिना भाम् सरस्वती भिषिगन्द्रीय दुहऽइन्द्रियम्पयु सोमे÷ पिरस्त्रतां घृतम्मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतुर्वजं ३६

होता यत्तद्विग्नि स्वाहाज्येस्य स्तोकाना ए स्वाहा मेदेसाम्पृथक्स्वाहा छार्गमिश्वभ्या ए स्वाहा मेषह सरेस्वत्यै स्वाहंऽऋषभिमन्द्रीय सिहहाय सहंसऽइन्द्रिय ए स्वाहाग्निन्न भेषुज ए स्वाहा सोर्मिमिन्द्रिय ए स्वाहेन्द्रेह सुत्रामीणह सिवतारुँवर्रणम्भिषजाम्पित ए स्वाहा वनस्पितिम्प्रियम्पाथो न भेषुज ए स्वाहा देवाऽऋडियुपा जुषागोऽऋग्निभेषुजम्पयह सोर्म÷ परिस्तृती घृतम्मधु व्यन्त्वाज्येस्य होतुर्वज ४०

होता यत्तदिश्वनौ च्छागस्य वृपाया मेदसो जुषेतां ए हिविहींतर्यजे । होता यत्त्रत्सरस्वतीम्मेषस्य वृपाया मेदसो जुषतां ए हिविहींतर्यजे । होता यत्तुदिन्द्रमृषुभस्य वृपाया मेदसो जुषतां ए हिविहींतर्यजे ४१

होतां यत्तदिश्वनौ सरेस्वतीमिन्द्रेह सुत्रामांगमिमे सोमहि सुरामांगुश्छागैर्न मेषेत्र्यृष्ठभैश सुताश शष्पैर्न तोक्मिभिर्लाजैर्महिस्वन्तो मदा मासरेगु परिष्कृताह शुक्राश पर्यस्वन्तोमृताह प्रस्थिता वो मधुश्चतस्तानिश्वना सरेस्वतीन्द्रे÷ सुत्रामां वृत्रहा जुषन्तां ७ सोम्यम्मधु पिबन्तु मदन्तु व्यन्तु होतुर्यजं ४२

होता यत्तद्रिश्वनौ च्छागस्य ह्विष्ऽत्रात्ताम्द्य मध्यतो मेद्ऽउद्गृतम्पुरा द्वेषोभ्यहं पुरा पौरुषेक्या गृभो घस्तीन्नुनङ्घासेऽस्रीजाणुँ वर्वसप्रथमाना ऐ सुमत्त्वीराणा ऐ शतरुद्रियोगामग्निष्वात्तानाम्पीवीपवसनानाम्पार्श्वतः श्रीणितः शितामृतऽउत्सादुतोङ्गीदङ्गादवीत्तानाङ्करीतऽपुवाश्विनी जुषेती ऐ हविहींतुर्वजी ४३

होतां यत्तुत्सरेस्वतीम्मेषस्यं हिवषुऽग्रावयद्द्यं मध्यतो मेदुऽउद्भृतम्पुरा द्वेषोभ्यहं पुरा पौरुषेय्या गृभो घसंन्नुनङ्घासेऽत्रंजाणाँयवसप्रथमाना ए सुमत्त्वराणा ए शतरुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम्पीवीपवसनानाम्पार्श्वतः श्रोणितः शितामतऽउत्सादतोङ्गादङ्गादवत्तानाङ्करदेवह सरेस्वती जुषता ए हिवहींतुर्यजं ४४

होता यत्तुदिन्द्रमृष्भस्य हुविष्ऽग्रावियदुद्य मध्यतो मेदुऽउद्भृतम्पुरा द्वेषोभ्यह पुरा पौर्रषेय्या गृभो घस्तव्रुनङ्घासेऽग्रजाणाँयवसप्रथमाना सुमत्त्वराणा शतरुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम्पीवीपवसनानाम्पार्श्वतः श्रीणितः शितामृतऽउत्सादुतोङ्गादवत्तानाङ्करदेविमन्द्री जुषति हुविर्होतुर्यज ४५

होतां यन्नुद्रम्पतिम्भि हि पिष्टतंमया रभिष्ठया रश्नयाधित । यत्राश्चिनोश्छागंस्य हिवर्ष÷ प्रिया धामीनि यत्र सरेस्वत्या मेषस्यं हिवर्ष÷ प्रिया धामीनि यत्रेन्द्रस्यऽत्रृष्ठभस्यं हिवर्ष÷ प्रिया धामीनि यत्राग्नेश प्रिया धामीनि यत्र सोमंस्य प्रिया धामीनि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णं÷ प्रिया धामीनि यत्रं सिवतुश प्रिया धामीनि यत्रं वर्रणस्य प्रिया धामीनि यत्रं वनस्पते प्रिया पाथी ऐसि यत्रं देवानीमाज्यपानीम्प्रिया धामीनि यत्राग्नेहीतुं÷ प्रिया धामीनि तत्रैतान्प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्त्रन्द्रभीयसऽइव कृत्वी करेदेवन्देवो तत्रैतान्प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्त्रन्द्रभीयसऽइव कृत्वी करेदेवन्देवो

# वनुस्पतिर्जुषतां 🖰 हिवहीं तुर्वर्ज ४६

होता बन्नद्मि रिखष्टुकृत्मयांड्मिर्श्विनोश्छागंस्य हुविषं - प्रिया धामान्ययाद्सरेस्वत्या मेषस्य हुविषं - प्रिया धामान्ययाडिन्द्रंस्यऽऋषभस्य हुविषं - प्रिया धामान्ययांडुग्नेश प्रिया धामान्ययाद्सोमंस्य प्रिया धामान्ययाडिन्द्रंस्य सुत्राम्णं - प्रिया धामान्ययाद्सवितुश प्रिया धामान्ययाड्वरुंणस्य प्रिया धामान्ययाड्वनस्पते हिया पाथा रस्ययांड्देवानांमाञ्यपानांिम्प्रया धामान्य क्वंद्रग्नेहींतुं - प्रिया धामानि बन्नत्स्वम्महिमान्मार्यजतामेञ्याऽइषं - कृणोतु सोऽत्रं ध्वरा जातवेदा जुषतां रहिवहींत्र्यं ४७

देवम्बर्हिश् सरेस्वती सुदेविमन्द्रेऽत्रुश्विनी । तेजो न चर्चुरत्त्योर्बुर्हिषां दधुरिन्द्रियँवसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज ४८

देवीर्द्वारीऽत्रुश्विनी भिषजेन्द्रे सरेस्वती । प्रागन वीर्वन्नस द्वारी दधुरिन्द्रियँवसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यजे ४६

देवीऽउषास्त्रिविश्वनी सुत्रामेन्द्रे सरेस्वती । बलुन्न वार्चमाुस्यऽउषाभ्यन्दिधुरिन्द्रियँवसुवनै वसुधेर्यस्य व्यन्तु यज्री ४०

देवी जोष्ट्री सर्रस्वत्यश्विनेन्द्रमवर्धयन् । श्रोत्रन्न कर्णयोुर्वशो जोष्ट्रीभ्यान्दधुरिन्द्रियँवसुवनै वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज ५१

देवीऽऊर्जाहेती दुघे सुदुघेन्द्रे सरेस्वत्यश्विनी भिषजीवतः । शुक्रन्न ज्योति स्तर्नयोराहेती धत्तऽइन्द्रियँवसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यर्ज ४२

देवा देवानिष्भिषजा होतीराविन्द्रेमुश्चिनी । वृषट्कारैश सरेस्वती त्विषिन्न हदेये मृतिह होतृंभ्यान्दधुरिन्द्रियँवसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज ४३

देवीस्तिस्त्रस्तिस्रो देवीरश्विनेडा सरेस्वती । शूष्त्र मध्ये नाभ्यामिन्द्रीय दध्रिन्द्रियँवीसुवनै वसुधेयीस्य व्यन्तु यजी ४४

देवऽइन्द्रो नराशहसंस्त्रिवरूथः सरंस्वत्यश्विभ्यामीयते रर्थः । रेतो न रूपमुमृतेञ्जनित्रमिन्द्रीय त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज ४४

देवो देवैर्वन्स्पितिर्हिरंगयपर्गोऽत्रश्रिश्या ए सरेस्वत्या सुपिप्पुलऽइन्द्रीय पच्यते मध्री । ग्रोजो न जूतिर्गृषभो न भामुँवनुस्पितिर्नो दर्धदिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज ४६

देवम्बर्हिर्वारितीनामध्वरे स्तीर्णमुश्विभ्यामूर्णमदाहं सरेस्वत्या स्योनिमेन्द्र ते सर्दे÷ । ईशायै मुन्युःह राजीनम्बुर्हिषो दधुरिन्द्रियँवसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु

### यर्ज ५७

देवोऽत्रुग्निः स्विष्टुकृद्देवान्यं च्यथायथह होताराविन्द्रंमुश्वना वाचह सरेस्वतीमुग्निह सोमं सिवष्टुकृत्स्वष्टुऽइन्द्रं÷ सुत्रामां सिवता वर्रणो भिषिगुष्टो देवो वनस्पतिह स्वष्टा देवाऽत्रांज्यपाः स्विष्टोऽत्रुग्निर्गना होतां होत्रे स्विष्टुकृद्यशो न दर्धदिन्द्रियमूर्जुमपंचिति स्वधांवसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज ४८

म्रुग्निम् होतौरमवृणीतायँवजीमान्हं पच्न्पक्ती्हं पर्चन्पुरोडाशान्बुध्नन्नश्चिभ्याञ्छागृह् सरस्वत्यै मेषिमन्द्रीयऽऋषभृह सुन्वनुश्चिभ्याुं सरस्वत्याऽइन्द्रीय सुत्राम्णे सुरासोमान्त्सूपस्थाऽऋद्य ४६

सूपस्थाऽत्रुद्य देवो वनस्पतिरभवदश्विभ्याञ्छागैन सरेस्वत्यै मेषेगेन्द्रीयऽत्रृष्ठभेगाचुँस्तान्मेदस्तश्रप्ति पचतागृंभीषृतावीवृधन्त पुरोुडाशैरपुरश्विना संरस्वतीन्द्रं÷ सुत्रामा सुरासोुमाँस्त्वामुद्य ६०

त्वामुद्यऽत्रृषिऽत्रार्षियऽत्रृषीगान्नपादवृगीतायँवजीमानो बृहुभ्युऽत्रा सङ्गितेभ्यऽएष में देवेषु वसु वार्यायेच्यतुऽइति ता या देवा देव दानान्यदुस्तान्येस्माऽत्रा च शास्स्वा चे गुरस्वेषितश्चे होतुरसि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषद् सूक्तवाकार्य सूक्ता ब्रूहि ६१ इत्येकविंशोऽध्यायः

### ग्रथ द्वाविंशोऽध्यायः

तेजौसि शुक्रम्मृतमायुष्पाऽत्रायुर्मे पाहि । देवस्य त्वा सवित्? प्रसुव्लेश्विनौर्बाहभ्याम्पूष्णो हस्तभ्यामाददे १

इमामेगृभ्णन्नश्नामृतस्य पूर्वऽत्रायेषि विदर्थेषु कृव्या । सा नौऽत्रुस्मिन्त्सुतऽत्राबेभूवऽत्रृतस्य सामेन्त्सरमारपेन्ती २

त्रुभिधाऽत्रीसि भुवीनमसि युन्तासि धुर्ता । स त्वमुग्निवैश्वानुरह सप्रीथसङ्गच्छ स्वाहीकृतह ३

स्वगा त्वां देवेभ्यं÷ प्रजापंतये ब्रह्मन्नश्चम्भन्तस्यामि देवेभ्यं÷ प्रजापंतये तेने राध्यासम् । तम्बंधान देवेभ्यं÷ प्रजापंतये तेनं राध्नुहि ४

प्रजापंतये त्वा जुष्टुम्प्रोच्चीमीन्द्राग्निभ्यन्त्वा जुष्टुम्प्रोच्चीम वायवै त्वा जुष्टुम्प्रोच्चीम् विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टुम्प्रोच्चीम् सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टुम्प्रोच्चीम । योऽत्र्यवन्तुञ्जिष्ची ऐसत् तमुभ्यमीति वर्षणः । पुरो मर्त÷ पुरश्रश्वा ४

त्रुग्नये स्वाहा सोमीय स्वाहापाम्मोदीय स्वाही सिव्तत्रे स्वाही वायवे स्वाहा विष्णेवे स्वाहेन्द्रीय स्वाहा बृहस्पर्तये स्वाही मित्राय स्वाहा वर्रणाय स्वाही ६

हिङ्काराय स्वाहा हिङ्क्षीताय स्वाहा क्रन्दीते स्वाहीवक्रन्दाय स्वाहा

प्रोथेते स्वाही प्रप्रोथाय स्वाही गुन्धाय स्वाही घाताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपेविष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वल्गेते स्वाहासीनाय स्वाहा शर्यानाय स्वाहा स्वपेते स्वाहा जाग्रेते स्वाहा कूजेते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाही विजृम्भेमाणाय स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा सहहीनाय स्वाहोपेस्थिताय स्वाहायेनाय स्वाहा प्रायंणाय स्वाही ७

यते स्वाहा धार्वते स्वाहोद्गावाय स्वाहोद्ग्रीताय स्वाहो शूकाराय स्वाहा शूकृताय स्वाहा निषेगणाय स्वाहोत्थिताय स्वाहो ज्वाय स्वाहा बलाय स्वाहो विवर्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहो विधूताय स्वाहा विधूताय स्वाहा शृश्रूषमाणाय स्वाहो शृगवते स्वाहे चीचिताय स्वाहो निमेषाय स्वाहा यदित तस्मै स्वाहा यित्यवित तस्मै स्वाहा विन्ताय स्वाहा विव्याय स्वाहा विन्ताय स्वाहा विव्याय स्वाहा स्वाहा स्वाहा विव्याय स्वाहा स्वा

तत्सिवितुर्वरेरायुम्भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो ने÷ प्रचोदयीत् ६

हिरंगयपाणिमूतये सिवतारुमुपह्रये । स चेत्ता देवता पुदम् १०

देवस्य चेतेतो मुहीम्प्र संवितुर्हवामहे । सुमुतिह सुत्यराधसम् ११

सुष्टुतिह सुमतीवृधौ रातिह संवितुरीमहे । प्रदेवायं मतीविदे १२ रातिः सत्पेतिम्मुहे सिवितारमुपेह्नये । स्रासुवन्देववीतये १३

देवस्यं सिवुतुर्मृतिमासुवँविश्वदैव्यम् । धिया भगम्मनामहे १४

त्रुग्नि ऐ स्तोमेन बोधय समिधानोऽत्रमेर्त्यम् । हुव्या देवेषुं नो दधत् १४

स हेव्युवाडमेर्त्यऽउशिग्दूतश्चनौहितः । स्रुग्निर्धिया समृंगवित १६

त्रुग्निन्दूतम्पुरो देधे हव्युवाहुमुपेब्रुवे । देवार्॥ऽत्र्यासोदयादिह १७

त्रजीजनो हि पेवमानु सूर्यविधारे शक्मेना पर्य÷ । गोजीरया रहहेमागुह पुरेन्ध्या १८

विभूमात्रा प्रभूः पित्राश्वीसि हयोस्यत्यौसि मयोस्यवासि सप्तिरसि वाज्यसि वृषीसि नृमणीऽत्रसि । ययुर्नामीसि शिशुर्नामीस्यादित्यानाम्पत्वान्विहि देवोऽत्राशापालाऽएतन्देवेभ्योश्वम्मेधीय प्रोत्तितह रत्नतेहह रमतामिहधृतिरिह स्वधृतिह स्वाही १६

कायु स्वाहा कस्मै स्वाहां कतुमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय

स्वाहा मर्न÷ प्रजापंतये स्वाहां चित्तंविज्ञातायादित्ये स्वाहादित्ये मुद्द्ये स्वाहादित्ये सुमृडीकाये स्वाहा सरेस्वत्ये स्वाहा सरेस्वत्ये पावुकाये स्वाहा सरेस्वत्ये बृहत्ये स्वाहां पूष्णे स्वाहां पूष्णे प्रपृथ्याय स्वाहां पूष्णे न्रिम्धिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहां २०

विश्वी देवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सुख्यम् । विश्वी रायऽईषुध्यति द्युम्वृंगीत पुष्यसे स्वाही २१

म्रा ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्च्सी जीयतामा राष्ट्रे रीजन्यु÷ शूरंऽइष्ठव्योतिव्याधी मेहारथो जीयतान्दोग्धी धेनुर्वोढीनुड्वानाशुः सिम्हिं पुरेन्धिर्योषी जिष्णू रेथेष्ठाः सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जीयतान्निकामेनिकामे नहं पुर्जन्यो वर्षतु फलेवत्यो नुऽम्रोषेधयहं पच्यन्ताँयोगच्चेमो नं÷ कल्पताम् २२

प्रागाय स्वाहीपानाय स्वाही व्यानाय स्वाहा चर्चुषे स्वाहा श्रोत्रीय स्वाही वाचे स्वाहा मनेसे स्वाही २३

प्राच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा दिन्नेगायै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहां प्रतीच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहोदींच्ये दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहोध्वायै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहां २४

त्रुद्धः स्वाहां वाुर्धः स्वाहोदुकायु स्वाहा तिष्ठंन्तीभ्युहं स्वाहा स्रवन्तीभ्युहं स्वाहा स्यन्दंमानाभ्युहं स्वाहा कूप्याभ्युहं स्वाहा सूद्यीभ्युहं स्वाहा धार्याभ्युहं स्वाहीर्जुवायु स्वाही समुद्रायु स्वाही सरिरायु स्वाही २५

वातीय स्वाही धूमाय स्वाहाभ्राय स्वाही मेघाय स्वाही विद्योतेमानाय स्वाही स्तुनयेते स्वाहीवस्फूर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहीववर्षते स्वाहोग्रॅवर्षते स्वाही शीघ्रॅवर्षते स्वाहीदृह्णते स्वाहोद्रेहीताय स्वाही प्रष्णुते स्वाही शीकायते स्वाहा प्रष्वीभ्यहं स्वाही हादुनीभ्यहं स्वाही नीहाराय स्वाही २६

ग्रुग्नये स्वाहा सोमीय स्वाहेन्द्रीय स्वाही पृथिव्यै स्वाहान्तरिचाय स्वाही दिवे स्वाही दिग्भ्यः स्वाहाशीभ्यहं स्वाहोर्व्ये दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाही २७

नर्चत्रेभ्युहं स्वाही नर्चत्रियेभ्युहं स्वाहीहोरात्रेभ्युहं स्वाहीर्घमासेभ्युहं स्वाहा मासेभ्युहं स्वाहीऽत्रृतुभ्युहं स्वाहीर्विभ्युहं स्वाही सँवत्सुरायु स्वाहा द्यावीपृथिवीभ्यां ए स्वाही चुन्द्रायु स्वाहा सूर्यायु स्वाही रिश्मभ्युहं स्वाहा वस्त्रीभ्युहं स्वाही रुद्रेभ्युहं स्वाहीदित्येभ्युहं स्वाही मुरुद्धुहं स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्युहं स्वाहा मूर्लिभ्युहं स्वाहा शाखीभ्युहं स्वाहा वनुस्पितीभ्युहं स्वाहा पुष्पेभ्युहं स्वाहा फलेभ्युहं स्वाहोषिधीभ्युहं स्वाही २८

पृथिव्ये स्वाहान्तरिचाय स्वाही दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाही चन्द्राय स्वाहा नर्चत्रेभ्यहं स्वाहाद्भः स्वाहीषधीभ्यहं स्वाहा वनस्पर्तिभ्यहं स्वाही परिप्लुवेभ्यहं स्वाही चराचुरेभ्यहं स्वाही सरीसृपेभ्यहं स्वाही २६

ग्रसंवे स्वाहा वसंवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गग्रिथे स्वाहा ग्रापंतये स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा सहसुर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मिलम्लुचाय स्वाहा दिवा पृतयंते स्वाहा ३०

मधेवे स्वाहा मार्धवाय स्वाही शुक्राय स्वाहा शुचेये स्वाहा नर्भसे स्वाही नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाही सहस्याय स्वाहा तर्पसे स्वाही तपुरयाय स्वाही एहसस्पृतये स्वाही ३१

वार्जाय स्वाही प्रस्वाय स्वाहीपिजाय स्वाहा क्रतेवे स्वाहा स्वु÷ स्वाही मूर्भे स्वाही व्यश्नुविने स्वाहान्त्यीय स्वाहान्त्यीय भौवनाय स्वाहा भुवीनस्य पतिये स्वाहाधिपतये स्वाही प्रजापतये स्वाही ३२

ग्रायुंर्युज्ञेने कल्पता एं स्वाही प्राणो युज्ञेने कल्पता एं स्वाहीपानो युज्ञेने कल्पता एं स्वाही व्यानो युज्ञेने कल्पता एं स्वाहीदानो युज्ञेने कल्पता एं स्वाहा चर्चुर्युज्ञेने कल्पता एं स्वाहा श्रोत्रंयुज्ञेने कल्पता एं स्वाहा वाग्युज्ञेने कल्पता एं स्वाहा मनौ युज्ञेने कल्पता एं स्वाहा ननौ युज्ञेने कल्पता एं स्वाहा ज्योतिर्युज्ञेने कल्पता एं स्वाहा ज्योतिर्युज्ञेने कल्पता एं स्वाहा पृष्ठंयुज्ञेने कल्पता एं स्वाहा युज्ञेने कल्पता युज

एकेस्मै स्वाहा द्वाभ्या एं स्वाही शताय स्वाहेकेशताय स्वाहा व्युष्टचै स्वाही स्वर्गाय स्वाही ३४ इति द्वाविंशोऽध्यायः

#### ग्रथ त्रयोविंशोऽध्यायः

हिर्रयुगुर्भः समेवर्तताग्रे भूतस्ये जातः पित्रेकेऽत्रासीत् । स दोधार पृथिवीन्द्यामुतेमाङ्कस्मै देवाये हिवषो विधेम १

उपयामगृंहीतोसि प्रजापंतये त्वा जुष्टेङ्गृह्णाम्येष ते योनिहं सूर्यस्ते मिंहमा । यस्तेहेन्त्सँवत्सरे मेहिमा सेम्ब्रभूव यस्ते वायावन्तरिचे मिंहमा सेम्ब्रभूव यस्ते दिवि सूर्ये मिंहमा सेम्ब्रभूव तस्मै ते मिंहमे प्रजापंतये स्वाहां देवेभ्यं÷ २

यः प्रीगुतो निमिषुतो मीहुत्वैकुऽइद्राजा जर्गतो बुभूवे । यऽईशैऽस्रुस्य द्विपदुश्चतुष्पदुह कस्मै देवायं हुविषा विधेम ३

उपयामगृहीतोसि प्रजापतये त्वा जुष्टेङ्गृह्णाम्येष ते योनिश्चन्द्रमस्ति महिमा । यस्ते रात्रौ सँवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते पृथिव्यामुग्नौ महिमा सम्बभूव यस्ते नर्चत्रेषु चुन्द्रमसि महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यहं स्वाही ४

बुञ्जन्ति ब्रुध्नमंरुषञ्चरंन्तुम्परि तुस्थुषं÷ । रोचन्ते रोचना दिवि ४

युञ्जन्त्येस्य काम्या हरी विपेत्तसा रथे । शोर्गा धृष्णू नृवाहंसा ६ यद्वातौऽत्रुपोऽत्रगंनीगन्प्रियामिन्द्रंस्य तुन्वम् । एतु स्तौतरुनेनं पृथा पुनुरश्चमार्वर्तयासि नहं ७

वसेवस्त्वाञ्जन्तु गायुत्रेगु च्छन्देसा रुद्रास्त्विञ्जन्तु त्रैष्ट्रेभेनु च्छन्देसादित्यास्त्विञ्जन्तु जागेतेनु च्छन्देसा । भूर्भुवुहं स्वार्लाजी३ञ्छाची३न्यव्ये गव्येऽएतदन्नेमत्त देवाऽएतदन्नेमद्धि प्रजापते ५

कः स्विदेकाुकी चेरित कऽउं स्विजायते पुने÷ । किं स्विद्धिमस्यं भेषुजिङ्कम्वावर्पनम्मुहत् ६

सूर्वऽएकाकी चेरति चुन्द्रमां जायते पुने÷ । ग्रुग्निहिंमस्यं भेषुजम्भूमिरावर्पनम्मुहत् १०

का स्विदासीत्पूर्विचित्तिः कि 🖰 स्विदासीद्बृहद्वर्य÷ । का स्विदासीत्पिलिप्पुला का स्विदासीत्पिशङ्गिला ११

द्यौर्रासीत्पूर्विचित्तिरश्वेऽत्रासीद्भृहद्वर्य÷ । त्र्यविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला १२

वायुष्ट्री पच्तैरेवृत्वसितग्रीवृश्छागैर्न्यग्रोधिश्चम्सै? शेल्म्लिर्वृद्धची । एष स्य राथ्यो वृषी पुड्भिश्चतुभिरेद्रीगन्ब्रह्मा कृष्णश्च नोवतु नम्ोग्नयै १३

सहिशितो रिश्मना रथहं सहिशितो रिश्मना हर्य ÷ ।

सहिशितोऽश्रुप्स्वप्सुजा ब्रुह्मा सोमेपुरोगवह १४

स्वयंवीजिंस्तुन्वङ्कल्पयस्व स्वयंवीजस्व स्वयञ्जीषस्व । मुहिमा तेन्येनु न सुन्नशै १४

न वाऽउंऽएतिन्म्रियसे न रिष्यसि देवा२ँ॥ऽइदेषि पृथिभि÷ सुगेभि÷। । यत्रासंते सुकृतो यत्रु ते युयुस्तत्रं त्वा देव? संविता दंधातु १६

त्रुप्तिः पृशुर्रासीत्तेनीयजन्त सऽएतँल्लोकमेजयुद्यस्मिन्नुग्निः स ते लोको भेविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैताऽत्रुपः । वायुः पृशुर्रासीत्तेनीयजन्त सऽएतँल्लोकमेजयुद्यस्मिन्वायुः स ते लोको भेविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैताऽत्रुपः । सूर्यः पृशुर्रासीत्तेनीयजन्त सऽएतँल्लोकमेजयुद्यस्मिन्त्सूर्यः स ते लोको भेविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैताऽत्रुपः १७

प्राणाय स्वाहीपानाय स्वाही व्यानाय स्वाही। ग्रम्बेऽग्रम्बिकेम्बोलिके न मो नयति कश्चन । ससस्त्यश्वकः सुभीद्रकाङ्काम्पीलवासिनीम् १८

गुगानन्त्वा गुगपितिः हवामहे प्रियागन्त्वा प्रियपितिः हवामहे निधीनान्त्वो निधिपितिः हवामहे वसो मम । स्राहमेजानि गर्भधमा त्वमेजासि गर्भधम् १६

ताऽउभौ चुतुर्र÷ पुदेश सम्प्रसौरयाव स्वर्गे लोके प्रोर्णुवाथाँवृषी वाजी रेतोधा रेतौ दधातु २० उत्सेक्थ्याऽग्रवं गुदन्धेहि समुञ्जिञ्चारया वृषन् । य स्त्रीगाञ्जीवभोजनहं २१

युकासुकौ शंकुन्तिकाहलुगिति वर्चति । स्राहंन्ति गुभे पसो निर्गलगलीति धारंका २२

युकोसुकौ शंकुन्तुकऽत्रग्रहलुगिति वर्ञ्चति । विवेचतऽइव ते मुखुमध्वेर्यो मा नुस्त्वमुभिभाषथाहं २३

माता चे ते पिता च तेग्रैंवृत्तस्ये रोहतः । प्रतिलामीति ते पिता गुभे मुष्टिमेतहसयत् २४

माता चे ते पिता च तेग्रे वृचस्य क्रीडतः । विवेचतऽइव ते मुखम्ब्रह्मन्मा त्वंवेदो बृह २४

ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापय गिरौ भारह हरिन्नव । ग्रथस्यै मध्येमेधता७ शीते वाते पुनिन्नव २६

ऊर्ध्वमैनुमुच्छ्रैयताद्गिरौ भारह हरेन्निव । ग्रथस्य मध्येमेजतु शीते वाते पुनन्निव २७

यदेस्याऽग्रहृहुभेद्याहं कृधु स्थूलमुपातंसत् । मुष्काविदेस्याऽएजतो गोशुफे शंकुलाविव २८

यद्देवासौ लुलामंगुम्प्र विष्टीमिनुमाविषु ।

सुक्थ्ना देदिश्यते नारी सुत्यस्यो चिभुवी यथा २६

यद्धेरिणो यवुमत्ति न पुष्टम्पुशु मन्येते । शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ३०

यद्धीरुणो यवुमत्ति न पुष्टम्बृह मन्यति । शूद्रो यदर्यायै जारो न पोषुमनुमन्यते ३१

दुधिक्राव्णौऽग्रकारिषञ्जिष्णोरश्वस्य वाजिने÷ । सुरभि नो मुरवां करत्प्र गुऽग्रायूं ७षि तारिषत् ३२

गायुत्री त्रिष्टुब्जगेत्यनुष्टुप्पङ्कचा सह । बृहुत्युष्णिहां कुकुप्सूचीभि÷ शम्यन्तु त्वा ३३

द्विपंदा याश्चतुंष्पदास्त्रिपंदा याश्च षट्पंदाह । विच्छंन्दा याश्च सच्छंन्दाह सूचीभि÷ शम्यन्तु त्वा ३४

मुहानम्रियो रेवत्यो विश्वाऽस्राशिह प्रभूवेरीह । मैघीर्विद्युतो वार्च÷ सूचीभि÷ शम्यन्तु त्वा ३४

नार्यस्ते पत्नचो लोम् विचिन्वन्तु मनीषयी । देवानाम्पत्नचो दिशे÷ सूचीभि÷ शम्यन्तु त्वा ३६

रज़ता हरिंगीहं सीसा युजी युज्यन्ते कर्मभिहं । ग्रश्वस्य वाजिनस्त्वचि सिमहि शम्यन्तु शम्यन्तीहं ३७ कुविदुङ्ग यर्वमन्तो यर्वञ्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्ववियूर्य । इहेहैषाङ्करणुहि भोजनानि ये बहिषो नर्मऽउक्तिँयजीन्त ३८

कस्त्वाच्छर्चति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति । कऽउं ते शमिता कुवि? ३६

त्रृतवेस्तऽत्रृतुथा पर्व शमितारो विशासितु । सुँवुत्सुरस्य तेजीसा शुमीभि÷ शम्यन्तु त्वा ४०

त्रुर्धुमासा? पर्रू ७षि ते मासाऽत्राच्छर्चन्तु शम्यन्तः । त्रुहोरात्राणि मुरुतो विलिष्टृहः सूदयन्तु ते ४१

दैव्योऽग्रध्वर्षवस्त्वाच्छचेन्तु वि चे शासतु । गात्रीणि पर्वशस्ते सिमोहं कृरवन्तु शम्येन्तीहं ४२

द्यौस्ते पृथिव्युन्तरिचँवायुश्छिद्रम्पृंगातु ते । सूर्यस्ते नर्चत्रेहं सुह लोकङ्कृंगोतु साध्या ४३

शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यह शमुस्त्ववरेभ्यह । शमुस्थभ्यो मुजभ्यह शम्बस्तु तुन्त्रै तर्व ४४

कः स्विदेकाुकी चेरित कऽउं स्विजायते पुर्नः । किएं स्विद्धिमस्यं भेषुजिङ्कम्वावर्पनम्मुहत् ४४

सूर्घऽएकाकी चेरति चुन्द्रमां जायते पुने÷ । स्रुग्निहिंमस्यं भेषुजम्भूमिरावर्पनम्मुहत् ४६

कि ऐ स्वित्सूर्यसम्ञ्ज्योतिः किः समुद्रसमुः सरे÷ । कि ऐ स्वित्पृथिव्ये वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ४७

ब्रह्म सूर्वसम्ञ्ज्योतिद्यों सिमुद्रसिम हसरे । इन्द्रे÷ पृथिव्ये वर्षीयानोस्तु मात्रा न विद्यते ४८

पृच्छामि त्वा चितये देवसख् यदि त्वमत्र मनसा जगन्थे । येषु विष्णुस्त्रिषु पुदेष्वेष्टस्तेषु विश्वम्भुवनुमाविवेशा३ ४६

त्रपि तेषुं त्रिषु पदेष्वंस्मि वेषु विश्वम्भुवंनमाविवेशं । सुद्यः पर्वेमि पृथिवीमुत द्यामेकेनाङ्गेन दिवोऽत्रस्य पृष्ठम् ५०

केष्वन्तरे पुर्रष्ऽत्राविवेश कान्यन्तरे पुर्रषेऽत्रपितानि । एतद्ब्रीह्यमुपेवल्हामसि त्वा कि ए स्विमुहं प्रतिवोचास्यत्री ४१

पुञ्चस्वन्तः पुरुष्ऽत्राविवेश तान्यन्तः पुरुषेऽत्रपितानि । एतत्त्वात्रं प्रतिमन्वानोऽत्रंसिम् न माययां भवस्युत्तरो मत् ४२

का स्विदासीत्पूर्विचित्तिः कि 🖰 स्विदासीद्बृहद्वर्यः । का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिला ५३

द्यौरसित्पूर्विचित्तिरश्वेऽत्रासीद्भृहद्वर्य÷ । त्रविरासीत्पिलिप्पुला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला ५४

काऽईमरे पिशङ्गिला काऽईङ्करपिशङ्गिला ।

कऽईमाुस्कन्द्रमर्षति कऽईम्पन्थांविसंपीत ४४

त्रुजारे पिशङ्गिला श्रावित्कुरुपिशङ्गिला । शुशऽत्रास्कन्दमर्षृत्यहिह पन्थांविसंपीत ४६

कर्त्यस्य विष्ठाः कत्यचराणि कित होमसिः कित्धा सिमद्धः । यज्ञस्य त्वा विदर्था पृच्छमत्र कित होतरिऽत्रमृतुशो येजन्ति ५७

षर्डस्य विष्ठाः शतम्बरारायशीतिर्होमां समिधौ ह तिस्तः । यज्ञस्य ते विदथा प्रब्रवीमि सप्त होतारऽऋतुशो येजन्ति ४८

कोऽत्रुस्य वेद भुवेनस्य नाभिङ्को द्याविपृथिवीऽत्रुन्तरित्तम् । कः सूर्वस्य वेद बृहुतो जुनित्रङ्को वेद चुन्द्रमेसँवतोजाः ५६

वेदाहमुस्य भुवनस्य नाभिँवेदु द्यावीपृथिवीऽत्रुन्तरिचम् । वेदु सूर्वस्य बृहुतो जुनित्रुमथौ वेद चुन्द्रमसँयतोजाः ६०

पृच्छामि त्वा परमन्तेम्पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवेनस्य नाभि÷ । पृच्छामि त्वा वृष्णोऽत्रश्चेस्य रेते÷ पृच्छामि वाचः परमाँव्योम ६१

ड्यॅवेदिह परोऽस्रन्तं÷ पृथिव्याऽस्रुयॅषुज्ञो भुवेनस्य नाभि÷ । स्रुयह सोमो वृष्णोऽस्रश्वेस्य रेतौ ब्रह्मायॅवाच रेएमॅव्यीम ६२

सुभूश स्वीयम्भूश प्रीथम्गोन्तर्महृत्यर्गुवे । दुधे हु गर्भमृत्वियुँवती जातश प्रजापीतिह ६३ होतां यत्ततपुजापंतिः सोमस्य महिम्नः । जुषताम्पिबतु सोमः होतुर्यजं ६४

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बेभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽग्रस्तु व्यि स्याम् पतियो रयीगाम् ६४ इति त्रयोविंशोऽध्यायः

## ग्रथ चतुर्विंशोऽध्यायः

म्रश्वस्तूपरो गौमृगस्ते प्रांजापत्याः कृष्णग्रीवऽन्नाग्नेयो र्राटे पुरस्तात्सारस्वती मेष्य्रधस्ताद्धन्वौराश्चिनावधोरामौ बाह्नोः सौमापौष्णः श्यामो नाभ्यां सौर्ययामौ श्वेतश्चं कृष्णश्चं पार्श्वयोस्त्वाष्ट्रौ लौमुशसंक्थौ सुक्थ्योर्वायुव्य÷ श्वेतः पुच्छऽइन्द्राय स्वपुस्याय वेहद्वैष्णुवो वामुनः १

रोहितो धूमरौहितः कुर्कन्धुरोहितुस्ते सौम्या बुभुरंरुग्गबेभुः शुक्रबभुस्ते वर्षरुगाः शितिरन्ध्रोन्यते÷शितिरन्धः समुन्तशितिरन्धुस्ते सोवित्राः शितिबाहुर्न्यते÷शितिबाहः समुन्तशितिबाहुस्ते बर्हिस्पुत्याः पृषेती चुद्रपृषती स्थूलपृषती ता मैत्रावरुग्य÷ २

शुद्धवीलहं सर्वशुद्धवालो मिणवालस्तऽत्रीश्विनाः श्येते÷ श्येताचोरुणस्ते रुद्रायं पशुपतेये कुर्णा यामाऽत्रविष्ठा रौद्रा नभौरूपाहं पार्जुन्याः ३

पृष्ठिनस्तिरश्चीनेपृश्निरूर्ध्वपृश्चित्तस्ते मरिताः फुल्गूर्लोहितोर्गी पेलुची ताः सौरस्वत्यः प्लीहाकर्गः शुगठाकर्गोद्धचालोहकर्गस्ते त्वाष्ट्राः कृष्णग्रीवः शितिकचोञ्जिसक्थस्तऽऐन्द्राग्नाः कृष्णाञ्जिरल्पोञ्जिर्महाञ्जिस्तऽउष्टिस्याः ४

शिल्पा वैश्वदेव्यो रोहिंगयुरूयवयो वाचेविज्ञाताऽत्रदित्यै सर्रूपा धात्रे वित्सतुर्यो देवानाम्पतीभ्यह ४

कृष्णग्रीवाऽत्रामेयाः शितिभवो वसूना ए रोहिता रुद्राणि

श्वेताऽत्र्यवरोकिर्णऽत्रादित्यानान्नभौरूपारं पार्जुन्या? ६

उन्नतऽत्रृषिभो वामनस्तऽऐन्द्रावैष्णवाऽउन्नतः शितिबाहः शितिपृष्ठस्तऽऐन्द्राबार्हस्पत्याः शुकेरूपा वाजिनाः कुल्माषाऽत्राग्निमारुताः श्यामाः पौष्णाः ७

एतिऽऐन्द्राग्ना द्विरूपाऽत्रीग्नीषोमीयो वामुनाऽत्रीनुड्वाहेऽत्राग्नावैष्णुवा वृशा मैत्रावरुरयोॢन्यतेऽएन्यो मैुत्र्य÷ ८

कृष्णग्रीवाऽत्राग्नेया ब्भवं÷ सौम्याः श्वेता वायव्याऽत्रविज्ञाताऽत्रदित्यै सर्रूपा धात्रे वेत्सतुर्यो देवानाम्पत्नीभ्यहं ६

कृष्णा भोमा धूमाऽम्रान्तिरुचा बृहन्तौ दिव्याः शुबला वैद्युताः सिध्मास्तीरुकाः १०

धूम्रान्वसन्तायालेभते श्वेतान्ग्रीष्मायं कृष्णान्वर्षाभ्यौरुणाञ्छरदे पृषेतो हेमन्तायं पिशङ्गाञ्छिशिराय ११

त्र्यवयो गायुत्रयै पञ्चीवयस्त्रिष्टुभै दित्युवाहो जर्गत्यै त्रिवृत्साऽत्र्र्यनुष्टुभै तुर्युवाह्रऽउष्णिहे १२

पुष्ठुवाही विराजेऽउचार्गो बृहुत्याऽऋषुभाः कुकुभैनुड्वाहे÷ पुङ्कचै धेनवोतिच्छन्दसे १३

कृष्णग्रीवाऽत्राग्नेया बुभ्रवं÷ सौम्याऽउपध्वुस्ता? सोवित्रा वेत्सतुर्व÷

सारस्वत्य÷ श्यामाः पौष्णाः पृश्नयो मारुता बेहरूपा वैश्वदेवा वृशा द्योवापृथिवीयोहं १४

उक्ताः सेञ्चराऽएतोऽऐन्द्राग्नाः कृष्णा वरिष्णाः पृश्नेयो मारुताः कायास्तूपराः १५

ग्रुग्नयेनीकवते प्रथमुजानालिभते मुरुद्धी÷ सान्तपुनेभ्यी÷ सवात्यान्मुरुद्धौ गृहमेधिभ्यो बष्किहान्मुरुद्धी÷ क्रीडिभ्यी÷ सहसृष्टान्मुरुद्धहं स्वतिबद्धोनुसृष्टान् १६

उक्ताः संञ्चराऽएतोऽऐन्द्राग्नाः प्रोशुङ्गा महिन्द्रा बेहरूपा वैश्वकर्म्गाः १७

धूमा बुभुनीकाशाह पितृगा एं सोमेवताम्बुभवी धूमनीकाशाह पितृगाम्बेर्हिषदीङ्कृष्णा बुभुनीकाशाह पितृगामीम्रष्वात्तानीङ्कृष्णा? पृषेन्तस्त्रैयम्बुका? १८

उक्ताः संञ्चराऽएताः शुनासीरीयाः श्वेता वायुव्याः श्वेताः सौर्याः १६

वसन्तार्यं कृपिञ्जलानालेभते ग्रीष्मार्यं कल्विङ्कान्वर्षाभ्यस्तित्तिरीञ्छरदे वर्त्तिका हेमन्ताय् कर्कराञ्छिशिरायु विकेकरान् २०

सुमुद्रायं शिशुमारानालंभते पुर्जन्याय मुराडूकानुद्धो मत्स्यान्मित्रायं कुलीपयान्वरुंगाय नाुक्रान् २१ सोमीय हुहुसानालेभते वायवै बुलाकोऽइन्द्राग्निभ्याङ्कुञ्चीन्मुत्राये मुदून्वरुंगाय चक्रवाुकान् २२

ग्रुग्नये कुटरूनालेभते वनुस्पतिभ्युऽउलूकानुग्नीषोमाभ्याञ्चाषानुश्विभ्याम्मुयूरीन्मुत्रावर्रणाभ् याङ्कुपोतान् २३

सोमाय लुबानालेभते त्वष्ट्रे कौलीकान्गीषादीर्देवानाम्पत्नीभ्यहं कुलीको देवजामिभ्योग्नये गृहपेतये पारुष्णान् २४

ग्रह्मे पारावितानालिभते राज्यै सीचापूरीहोरात्रयोह सुन्धिभ्यो जुतूर्मासैभ्यो दात्यौहान्त्सैवत्सुराये महुत्रः सुपुर्णान् २४

भूम्योऽत्राखूनालेभतेन्तरिचाय पाङ्त्रान्दिवे कशोन्दिग्भ्यो नेकुलान्बभ्रुकानवान्तरदिशाभ्ये÷ २६

वस्पियुऽत्रमृश्यानालिभते रुद्रेभ्यो रुर्लनादित्येभ्यो न्यङ्कृन्विश्वेभ्यो देवेभ्ये÷ पृषुतान्तसाध्येभ्ये÷ कुलुङ्गान् २७

ईशानायु परेस्वतुऽत्र्यालेभते मित्रायं गौरान्वरुंगाय महिषान्बृहस्पतेये गवुयाँस्त्वष्ट्रऽउष्ट्रांन् २८

प्रजापेतये पुरुषान्हस्तिन्ऽग्रालेभते वाचे प्लुर्षीश्चर्त्वषे मुशकाुञ्छ्रोत्रीय भृङ्गीहः २६ प्रजापंतये च वायवे च गोमृगो वर्रणायार्गयो मेषो युमाय कृष्णो मनुष्यराजायं मुर्कर्टः शार्दूलायं रोहिदृषभायं गवयी चिप्रश्येनाय वर्तिका नीलंङ्गोहं क्रिमिं समुद्रायं शिशुमारो हिमवते हस्ती ३०

मुयुः प्राजापुत्यऽउलो हुलिन्स्गौ वृषदुहृशस्ते धात्रे दिशाङ्कङ्को धुङ्गीग्नेयी केलुविङ्कौ लोहिताहिः पुष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे क्रुर्चन् ३१

सोर्माय कुलुङ्गऽत्र्रार्गयोजो नेकुल? शका ते पौष्णा? क्रोष्टा मायोरिन्द्रेस्य गौरमृग? पिद्रो न्यङ्क्षे÷ कक्कटस्तेर्नुमत्यै प्रतिश्रुत्किय चक्रवाक? ३२

सौरी बुलाको शार्गः सृज्यः श्यागर्डकुस्ते मैत्राः सरस्वत्यै शारिः पुरुष्वाक्शाविद्धौमी शर्दूलो वृक्हं पृदीकुस्ते मुन्यवे सरस्वते शुक्तः पुरुष्वाक् ३३

सुपर्गः पर्जिन्यऽत्र्यातिर्वाहसो दर्विदा ते वायवे बृहस्पतेये वाचस्पतेये पैङ्गराजोलजऽत्र्यन्तिरुचः प्लवो मुद्धर्मत्स्यस्ते नदीपतये द्यावापृथिवीये÷ कूर्मः ३४

पुरुषुमृगश्चन्द्रमेसो गोधा कार्लका दार्वाघाटस्ते वनुस्पतीनाङ्ककवार्कु÷ सावित्रो हृहसो वार्तस्य नाुक्रो मर्करः कुलीपयुस्तेकूपारस्य ह्रियै शल्यकः ३४

एरायह्नौ मुराडूको मूर्षिका तित्तिरिस्ते सुर्पागाँल्लोपाशऽत्रमश्चिनः कृष्णो राज्याऽत्रमृत्तौ जुतूः सुंषिलीका तऽईतरजुनानाञ्जहंका वैष्णवी 38

ग्रुन्यवापोर्धमासानामृश्यो मुयूरे÷ सुपुर्गस्ते गेन्धवांगामुपामुद्रो मासाङ्करथपो रोहित्कुंगडृगाची गोलत्तिका तेप्सुरसाम्मृत्यवसातः ३७

वृष्तिक्षृतूनामाखुः कशौ मान्थालस्ते पितृशाम्बलीयाजगुरो वसूनाङ्कपिञ्जलहं कुपोतुऽउलूकहं शुशस्ते निर्ऋत्यै वर्रगायार्गयो मेषः ३८

श्वित्रऽत्र्यदित्यानामुष्ट्रो घृशीवान्वाधीनसस्ते मृत्याऽत्र्यरंशयाय सृम्रो रुर्रू रौद्रश क्वियं÷ कुटर्रुदात्यौहस्ते वाजिनाङ्कार्माय पिकश ३६

खड्गो वैश्वदेव? श्वा कृष्ण? कुर्गो गर्दभस्तर चुस्ते र चेसामिन्द्रीय सूकुर? सिहृहो मीरुता? कृंकलास? पिप्पेका शुकुनिस्ते शेर्व्यायै विश्वेषान्देवानीम्पृष्त? ४०

इति चतुर्विशोऽध्यायः

# **ग्रथ** पञ्चविंशोऽध्यायः

शादेन्दुद्धिरवेकान्दन्तमूलैर्मृदुम्बस्वैस्तेगान्द्र ष्ट्रिष्या पुं सरेस्वत्याऽत्रग्राजिह्न ज्ञिह्नायोऽउत्सादमेवक्रुन्देन तालु वाज्ह हर्नुभ्यामुपऽत्रास्येन वृषंगमागडाभ्यांमादित्याँ श्मश्रुंभिहं पन्थानम्भूभ्यान्द्यावीपृथिवी वर्तोभ्याँ विद्युते क्रुनीनेकाभ्या एं शुक्लाय स्वाहां कृष्णाय स्वाहा पार्याण पद्मागयवार्याऽइ ज्ञवीवार्याण पद्मां शि पार्याऽइ ज्ञवं÷ १

वार्तम्प्राणेनीपानेनु नासिकेऽउपयाममधरेणीष्ठेनु सद्त्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेनु बाह्यन्निवेष्यम्मूर्धा स्तेनियुत्तुन्निर्बाधेनाशिनम्मस्तिष्केण विद्युत्तेङ्कृनीनेकाभ्याङ्कर्णाभ्याप्ट श्रोत्रपु श्रोत्रीभ्याङ्कर्णी तेद्वनीमधरक्रगठेनापश् शृष्कक्रगठेने चित्तम्मन्यीभिरदितिह शीष्णां निर्त्रृतिन्निर्जर्जल्येन शीष्णां संङ्क्रोशेश् प्राणानेष्मार्णि स्तुपेनं २

मुशकान्केशैरिन्द्रिं स्वपंसा वहेन बृहस्पितिः शक्निसादेने कूर्माञ्छफेराक्रमेगिं स्थूराभ्यामृत्तलाभिः कृपिञ्जलाञ्जवञ्जङ्घाभ्यामध्वानम्बाहभ्याञ्जाम्बीलेनारंगयमुग्निमीतुरुग्भ्याम्पूषर्गन्दोभ्यामुश्चिनावः साभ्याणं रुद्रः रोराभ्याम् ३

इन्द्राग्नचोश पेन्नतिश सरस्वत्यै निपेन्नतिर्मित्रस्ये तृतीयापाञ्चेतुर्थी

निर्ऋत्यै पञ्चम्य्रग्नीषोमेयोहं षष्ठी सुर्पाणां ७ सप्तमी विष्णौरष्टमी पूष्णो नेवमी त्वष्टुर्दशुमीन्द्रेस्यैकादुशी वर्रणस्य द्वादुशी युम्यै त्रेयोदुशी द्यावापृथिव्योर्दिर्ज्ञणम्पार्श्वविश्वेषान्द्रेवानामुत्तरम् ४

म्रुति ए स्कुन्धा विश्वेषान्देवानिम्प्रथमा कीकसा रुद्रार्गान्द्वितीयदित्यानिन्तृतीयदिवायोः पुच्छमग्रीषोमयोर्भासेदौ कुञ्जो श्रोणिभ्यामिन्द्राबृहस्पतीऽऊरुभ्याम्मित्रावर्रगावुलगाभ्यामाक्रमणण स्थूराभ्याम्बलङ्कष्ठाभ्याम् ६

पूषर्णंविनिष्ठुनिन्धाहीन्त्स्थूलगुदयी सुर्पान्गुदीभिर्विह्नुतंऽत्रान्त्रेरपो वस्तिना वृषंगमागडाभ्यांवाजिन्ह शेपेन प्रजा ७ रेतसा चाषीन्पित्तेने प्रदुरान्पायुनी कूश्माञ्छीकपिराडैश ७

इन्द्रेस्य क्रीडोदित्यै पाज्स्यन्दिशाञ्जत्रवोदित्यै भुसञ्जीमृतोन्हदयौपुशेनान्तरिचम्पुरीतता नर्भऽउदुर्वेण चक्रवाकौ मतस्त्राभ्यान्दिवेंवृक्काभ्योङ्गिरीन्प्लाशिभिरुपेलान्प्लीहा वुल्मीकोन्क्लोमभिग्लोभिर्गुल्मोन्हिराभिहं स्त्रवेन्तीर्हुदान्कुचिभ्योध समुद्रमुदरेण वैश्वानुरम्भस्मेना ५

विधृतिन्नाभ्यो घृतह रसेनापो यूष्णा मरीचीर्विप्रुड्भिर्नीहारमूष्मणो शीनॅवसेया प्रष्वाऽत्रश्रीभर्हादुनीर्दूषीकोभिरस्ना रत्तां ऐसि चित्रारयङ्गेर्नत्तेत्राणि रूपेणे पृथिवीन्त्वचा जुम्बुकाय स्वाहो ६

हिररायुगुर्भ? समेवर्तताग्रे भूतस्ये जात? पतिरेकेऽत्रासीत् । स दोधार पृथिवीन्द्यामुतेमाङ्कस्मै देवाये हविषो विधेम १०

- यः प्रीगुतो निमिषुतो मेहित्वैक्ऽइद्राजा जर्गतो बुभूवे । यऽईशेऽस्रुस्य द्विपदुश्चतुंष्पदुः कस्मै देवायं हविषां विधेम ११
- यस्येमे हिमर्वन्तो महित्वा यस्ये समुद्रह रसयो सहाहः । यस्येमाः प्रदिशो यस्ये बाहू कस्मै देवाये हविषा विधेम १२
- यऽत्र्रीत्मुदा बेलुदा यस्य विश्वऽउपासते प्रशिषुँयस्य देवा? । यस्य छायामृतुँयस्य मृत्यु? कस्मै देवाय हिवषी विधेम १३
- त्रा नौ भुद्राः क्रतीवो यन्तु विश्वतोदिष्धासोऽत्रपरीतासऽउद्भिद्धे । देवा नो यथा सदुमिहूधेऽत्रसन्नप्रीयुवो रिच्चतारौ दिवेदिवे १४
- देवानम्भिद्रा स्रुमितिर्क्यृज्यतान्देवानि रातिर्धि नो निर्वर्तताम् । देवानि स्व्यमुपेसेदिमा वयन्देवा नुऽन्नायुः प्रतिरन्तु जीवसे १५
- तान्पूर्वया निविदां हूमहे व्यम्भगम्मित्रमदितिन्दर्ममुस्त्रिधम् । त्रुर्भुमगुँवरुगुःह सोममुश्चिना सरस्वती नहं सुभगा मर्यस्करत् १६
- तन्नो वातो मयोभु वति भेषुजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ? । तद्ग्रावांगहं सोमुसुतो मयोभुवुस्तदंश्विना शृगुतन्धिष्णया युवम् १७
- तमीशनिञ्जर्गतस्तुस्थुषुस्पतिन्धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वृयम् । पूषा नो यथा वेदेसामसंहुधे रेचिता पायुरदेब्धहं स्वस्तये १८

स्वस्ति नुऽइन्द्रौ वृद्धश्रेवाह स्वस्ति ने÷ पूषा विश्ववैदाह । स्वस्ति नुस्तान्दर्योऽग्ररिष्टनेमिह स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु १६

पृषेदश्वा मुरुतुः पृष्टिनमातरः शुभुँवावनो विदथेषु जग्मेयः । स्रुग्गिजिह्ना मनेवुः सूरेचन्नसो विश्वे नो देवाऽस्रवसार्गमिन्नह २०

भुद्रङ्कर्शेभिहं शृगुयाम देवा भुद्रम्पेश्येमाु चिर्भर्यजत्राहं । स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा एसंस्तुनूभिर्व्यशेमहि देवहितुँयदार्यु÷ २१

शतमिन्न शरदोऽस्रन्ति देवा यत्री नश्चक्रा ज्रसेन्तनूनीम् । पुत्रासो यत्रे पितरो भवेन्ति मा नौ मुध्या रीरिषुतायुर्गन्तौह २२

त्रदितिर्धोरिदितिर्न्तरिचुमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवाऽत्रदितिहं पञ्च जनाऽत्रदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् २३

मा नौ मित्रो वर्रणोऽत्रर्श्वमायुरिन्द्रेऽत्रभुद्धा मुरुतुहं परिक्यन् । यह्यजिनौ देवजीतस्य सप्तेहं प्रवृद्धयामौ विदर्थे वीर्याणि २४

यद्विर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम्मुखतो नयेन्ति । सुप्रोङ्जो मेम्यद्विश्वरूपऽइन्द्रापूष्णोश प्रियमप्येति पार्थ÷ २५

एष च्छार्ग÷ पुरोऽत्रश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यह । त्रुभिप्रियुँवत्पुरोडाशुमर्वता त्वष्टेदेनह सौश्रवसार्य जिन्वति २६

यद्धेविष्यमृतुशो देवयानुन्त्रिमानुषाह पर्यश्वन्नयेन्ति । ग्रित्रो पूष्णश्रप्रथमो भागऽएति युज्ञन्देवेभ्यं÷ प्रतिवेदयन्नजश्र २७

- होतिध्वर्षुरावियाऽग्रग्निम्धो ग्रीवग्राभऽउत शिएस्ता सुविप्रः । तेने युज्ञेनु स्वरङ्कृतेनु स्विष्टेन वृत्तगाुऽग्रापृंगध्वम् २८
- यूपवुस्काऽउत ये यूपवाहाश्चषालुँयेऽग्रंश्वयूपाय तर्चति । ये चार्वते पर्चनह सम्भरेन्त्युतो तेषीम्भिगूर्तिर्नऽइन्वतु २६
- उपुप्रागित्सुमन्मेधायि मन्मे देवानामाशाऽउपे वीतपृष्ठः । ग्रन्वेनुंविप्राऽत्रृषेयो मदन्ति देवानीम्पुष्टे चेकृमा सुबन्धुंम् ३०
- यद्वाजिनो दामं सुन्दानुमर्वतो या शीर्ष्यया रशुना रज्जुरस्य । यद्वी घास्य प्रभृतमाुस्ये तृगुह सर्वा ता तेऽत्रपि देवेष्वस्तु ३१
- यदश्वस्य क्रुविषो मित्तुकाश यद्घा स्वरौ स्विधितौ रिप्तमस्ति । यद्धस्तियोः शमितुर्वनुखेषु सर्वा ता तेऽत्रपि देवेष्वस्तु ३२
- यदूर्वध्यमुदरस्यापुवाति यऽत्रामस्यं क्रुविषौ गुन्धोऽत्रस्ति । सुकृता तच्छंमितारं÷ कृरवन्तूत मेधंह शृतुपाकंम्पचन्तु ३३
- यत्ते गात्रदिमिनां पच्यमानादिभि शूलिन्निहेतस्यावधाविति । मा तब्द्रम्यामाश्रिषुन्मा तृरोषु देवेभ्यस्तदुशद्धो रातमस्तु ३४
- वे वार्जिनेम्परिपश्येन्ति पुक्वंवऽईमाहुः सुरिभिर्निहुरिति । वे चार्वतो माऐसभिद्धामुपासतऽउतो तेषामिभगूर्तिर्नऽइन्वतु ३४
- यन्नी त्रीणम्माँस्पर्चन्याऽउखाया या पात्रीणि यूष्णऽत्रासेर्चनानि ।

ऊष्मुरायापिधानां चरूगामुङ्काः सूनाः परिभूषन्त्यश्चम् ३६

मा त्वाग्निर्ध्वनयीद्भूमगेन्धिर्मोखा भ्राजेन्त्यभिविक्त जिर्षे÷ । इष्टॅबीतमुभिर्गूत्वषट्कृतन्तन्देवासुः प्रतिगृभ्णुन्त्यश्चेम् ३७

निक्रमंगितिषदंनंविवर्तनुँषञ्च पड्वीशुमर्वतः । यर्च पुपौ यर्च घासिञ्जघास सर्वा ता तेऽत्रपि देवेष्वस्तु ३८

यदश्वीय वासीऽउपस्तृगन्त्यीधीवासँया हिरीगयान्यस्मै । सुन्दानुमर्वन्तुम्पड्वीशम्प्रिया देवेष्वायीमयन्ति ३६

यत्ते सादे महेसा शूकृतस्य पाष्पर्या वा कशेया वा तुतोदे । स्रुचेव ता हविषोऽग्रध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मेणा सूदयामि ४०

चर्तुस्त्रिहशद्वाजिनौ देवबेन्धोर्वङ्क्रीरश्वस्य स्वधितिः समैति । ग्रिच्छिद्रा गात्री वुयुनौ कृगोतु पर्रुष्परुरनुषुष्या विशस्त ४१

एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वा युन्तारी भवतस्तर्थऽत्राृतुः । या ते गात्रीणामृतुथा कृणोमि ताता पिराडीनाम्प्रजीहोम्युग्नी ४२

मा त्वो तपत्प्रियऽत्रात्मापियन्तम्मा स्वधितिस्तुन्वऽत्रातिष्ठिपते । मा ते गृध्वरेविशुस्तातिहाये छिद्रा गात्रोगयुसिना मिथू कहं ४३

न वाऽउंऽएतिन्प्रियसे न रिष्यसि देवा२ँ॥ऽइदेषि पृथिभि÷ सुगेभि÷। हरी ते युञ्जा पृषेतीऽस्रभूतामुपस्थाद्वाजी धुरि रासंभस्य ४४ सुगर्विन्नो वाजी स्वश्वचेम्पुहृसः पुत्रार्॥ऽउत विश्वापुर्वह र्यिम् । स्रुनागास्त्वन्नोऽत्रदितिः कृगोतु चुत्रन्नोऽस्रश्चौ वनता 🗸 हविष्मीन् ४४

इमा नु कुम्भुवेना सीषधामेन्द्रेश्च विश्वे च देवा? । त्रादित्यैरिन्द्रहं सर्गणो मुरुद्धिरस्मभ्येम्भेषुजा केरत् । युज्ञर्च नस्तुन्वञ्च प्रजाञ्चोदित्यैरिन्द्रे÷ सुह सीषधाति ४६

त्रमे त्वन्नोऽत्रन्तिमऽउत त्राता शिवो भीवा वरूथ्य÷ । वस्रीरमिर्वस्रश्रवाऽत्रच्छा निच्च द्युमत्तिमह रियन्दि । तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवह सुम्नार्य नूनमीमहे सिर्विभ्यह ४७ इति पञ्चविंशोऽध्यायः

# म्रथ षड्विंशोऽध्याय<u>ः</u>

त्रुग्निश्च पृथिवी च सन्नेते ते मे सन्नेमतामुदो वायुश्चान्तरिचञ्च सन्नेते ते मे सन्नेमतामुदऽत्रापिश्च वर्षणश्च सन्नेते ते मे सन्नेमतामुदऽत्रापिश्च वर्षणश्च सन्नेते ते मे सन्नेमतामुदः।
सप्त स्हस्दौऽत्रष्टमी भूतसाधनी ।
सक्षीमार्॥ऽत्रध्वनस्कुरु सञ्ज्ञानेमस्तु मेुमुना १

षथेमाँवाचेङ्कल्याणीमावदीनि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्या७ शूद्राय चार्याय च स्वाय चार्रणाय च। प्रियो देवानान्दिचिणायै दातुरिह भूयासमयम्मे कामुः समृध्यतामुपे मादो नेमतु २

बृहंस्पतेऽत्रति यद्वर्योऽत्रहांद्यमहिभाति क्रतुंमुजनेषु । यद्दीदयुच्छवंसऽत्रृतप्रजात तद्समासु द्रविंगन्धेहि चित्रम् । उपयामगृहीतोसि बृहस्पतेये त्वैष ते योनिबृहस्पतेये त्वा ३

इन्द्र गोमीन्निहायीहि पिबा सोमी शतक्रतो । विद्यद्भिर्गाविभिहं सुतम् । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा गोमीतऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वा गोमीते ४

इन्द्रायिहि वृत्रहुन्पिबा सोमिह शतक्रतो । गोमिन्द्रिर्गाविभिहं सुतम् । उपयामगृहीतोसीन्द्रीय त्वा गोमितऽएष ते योनिरिन्द्रीय त्वा गोमिते ४

```
त्रृतावनिंवैश्वानुरमृतस्य ज्योतिषुस्पतिम् ।
ग्रजैस्त्रङ्घुर्ममीमहे ।
उपयामगृहीतोसि वैश्वानुरायं त्वेष ते योनिर्वैश्वानुरायं त्वा ६
```

वैश्वानुरस्यं सुमृतौ स्याम् राजा हि कुम्भुवनानामभिश्री? । इतो जातो विश्वमिदंविचेष्टे वैश्वानुरो येतते सूर्येण । उपयामगृहीतोसि वैश्वानुरायं त्वैष ते योनिवैश्वानुरायं त्वा ७

वैश्वानुरो नेऽऊतयुऽस्राप्रयोतु परावर्त÷ । स्रुग्निरुक्थेनु वाहेसा । उपयामगृहीतोसि वैश्वानुरायं त्वैष ते योनिर्वैश्वानुरायं त्वा ५

त्रुग्निर्मृषिः पर्वमानुः पार्श्वजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महाग्यम् । उपयामगृहीतोस्युग्नये त्वा वर्चसऽएष ते योनिर्ग्नये त्वा वर्चसे ६

मुहार्॥ऽइन्द्रो वर्ज्रहस्तह षोडुशी शर्म यच्छतु । हन्तुं पाप्मानुँ योस्मान्द्रेष्टि । उपयामगृहीतोसि महेन्द्रायं त्वैष ते योनिर्महेन्द्रायं त्वा १०

तँवौ दुस्ममृतीषहुँवसौर्मन्दुानमन्धेसह । ग्रुभि वृत्सन्न स्वसीरेषु धेनवुऽइन्द्रेङ्गीर्भिर्नवामहे ११

यद्वाहिष्ठुन्तदुग्नये बृहदेर्च विभावसो । महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजाऽउदीरते १२ एह्यू षुब्रवांिगु तेग्नेऽइत्थेतरा गिरे÷ । एभिर्वधांसुऽइन्दुंभिहं १३

त्रमृतवस्ते युज्ञॅवितंन्वन्तु मासां रुज्ञन्तुं ते हिविं÷ । सुँवृत्सुरस्ते युज्ञन्देधातु नह प्रजाञ्च परिपातु नह १४

उपहुरे गिरीगा ७ संङ्गुमे च नुदीनाम् । धिया विप्रोऽग्रजायत १४

उञ्चा ते जातमन्धेसो दिवि सद्भम्यादेदे । उग्रह शर्मु महि श्रवं÷ १६

स नुऽइन्द्रीय यज्येवे वर्रुणाय मुरुद्धी÷ । वुरिवोवित्परिस्रव १७

एना विश्वन्यिर्वऽत्रा द्युम्नानि मानुषागाम् । सिष्तिसन्तो वनामहे १८

त्रमुं वीरेरमुं पुष्यास्म गोभिरन्वश्वेरमु सर्वेण पुष्टे? । त्रमु द्विपदानु चतुष्पदा व्यन्देवा नो युज्ञमृतुथा नयन्तु १६

त्रमे पतीरिहार्वह देवानीमुशुतीरुप । त्वष्टीरृह सोमीपीतये २०

म्रुभि युज्ञङ्गृंगीहि नो ग्नावो नेष्टुह पिबंऽऋृतुना ।

त्वह हि रंबुधाऽत्रसि २१

द्रविणोदाः पिपीषति जुहोतु प्र चे तिष्ठत । नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत २२

तवायः सोमुस्त्वमेह्यर्वाङ्शेश्वतुमः सुमनीऽग्रस्य पीहि । ग्रुस्मिन्युज्ञे बुर्हिष्या निषद्यी दधिष्वेमञ्जठरऽइन्दुंमिन्द्र २३

स्रमेवं नहं सुहवाऽस्रा हि गन्तेन नि बहिषि सदतना रिणष्टन । स्रथा मन्दस्व जुजुषाणोऽस्रन्धंसस्त्वष्टेर्देवेभिर्जनिभिहं सुमद्रेणहं २४

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पर्वस्व सोम् धारया । इन्द्रीय पातेवे सुत्रः २४

र्ज्ञोहा विश्वचिषिग्रिभ योनिमयौहते । द्रोगे स्थस्थमासंदत् २६ इति षड्वंशोऽध्यायः

### म्रथ सप्तविंशोऽध्याय<u>ः</u>

समस्त्वाग्नऽत्रृतवौ वर्धयन्तु सँवत्सुराऽत्रृषेयो वानि सुत्या । सन्द्रिव्येने दीदिहि रोचुनेनु विश्वाऽत्राभीहि प्रदिश्रश्चतस्त्रहं १

सञ्चेध्यस्विं प्रचे बोधयैनुमुई तिष्ठ महुते सौर्भगाय । मा चे रिषदुपसुत्ता तेऽत्र्रभ्रे ब्रह्मार्गस्ते युशर्स÷ सन्तु मान्ये २

त्वामीये वृगते ब्राह्मगाऽडुमे शिवोऽत्रीये सुँवरंगे भवा नह । सुपुबुहा नौऽत्रभिमातिजिञ्च स्वे गये जागृह्मप्रीयुच्छन् ३

डुहैवाम्रेऽत्रधिधारया रियम्मा त्वा निक्रेन्पूर्विचितौ निकारिर्ण÷ । चुत्रमीम्रे सुयमीमस्तु तुभ्यीमुपसुत्ता वीर्धतान्तुऽत्रानिष्टृतह ४

चुत्रेणांग्रे स्वायुः सहरंभस्व मित्रेणांग्रे मित्रधेये यतस्व । सुजातानांम्मध्यमुस्थाऽएधि राज्ञांमग्ने विहुव्यो दीदिहीह ४

त्रति निहोऽत्रति स्त्रिधोत्यिचित्तिमत्यरीतिमग्ने । विश्वा ह्यग्ने दुरिता सहस्वाथास्मभ्य॑६ सहवीरा७ रियन्दोह ६

म्रुनाधृष्यो जातवैदाऽम्रनिष्टृतो विराडीग्ने चत्रभृदीदिहीह । विश्वाऽम्राशीह प्रमुञ्जन्मानुषीर्भयः शिवेभिरद्य परिपाहि नो वृधे ७

बृहिस्पते सवितर्बोधयैनुष्ट् सङ्गितञ्चित्सन्तुरा ७ सङ्गिशाधि । वर्धयैनम्महुते सौभेगायु विश्वऽएनुमनुमदन्तु देवाः ५

त्रुमुत्रभूयादध् यद्यमस्य बृह्सस्पतेऽत्रुभिश्सतेुरम्<del>चिह्नः ।</del>

प्रत्यौहतामुश्चिनां मृत्युमंस्माद्देवानांमग्ने भिषजा शचीभिहं ६

उद्वयन्तर्मसुस्परि स्वः पश्यन्तुऽउत्तरम् । देवन्देवत्रा सूर्यमगेन्मु ज्योतिरुत्तमम् १०

ऊर्ध्वाऽत्र्रस्य समिधी भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोची एष्युग्ने? । द्युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनो? ११

तनूनपादस्रीरो विश्ववैदा देवो देवेषु देव? । पथोऽत्रीनकु मध्वी घृतेनी १२

मध्वा यज्ञन्नेचसे प्रीगानो नराशहसौऽत्रमे । सुकृद्देव? संविता विश्ववरिह १३

त्रच्छायमैति शर्वसा घृतेनैडानो विह्नर्नमेसा । त्रुग्निए स्नुचौऽत्रध्वरेषु प्रयत्सु १४

स वैचदस्य महिमानेमुग्नेश सऽईम्मुन्द्रा सुप्रयसं÷ । वसुश्चेतिष्ठो वसुधातेमश्च १४

द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे बुता देदन्तेऽत्रुग्ने? । उरुव्यचेसो धाम्रा पत्यमानाः १६

तेऽस्रस्य योषेगे दिव्ये न योनीऽउषासानक्ती । इमॅथुज्ञमवतामध्वरन्ने÷ १७ दैव्यो होताराऽऊर्ध्वमध्वरन्नोम्नेर्जिह्नामुभिगृंशीतम् । कृशुतन्नहं स्विष्टिम् १८

तिस्रो देवीर्ब्हरिदः संदुन्त्वडा सरंस्वती भारती । मुही गृंगाना १६

तन्नस्तुरीपुमद्भीतम्पुरुद्ध त्वष्टी सुवीर्घम् । रायस्पोषुंविष्यीतु नाभिमुस्मे २०

वर्नस्पतेर्वसृजा ररीगुस्त्मनी देवेषु । ग्रुग्निर्हुव्यह शेमिता सूदयाति २१

त्र्रमे स्वाहां कृणुहि जातवेदुऽइन्द्रीय हुव्यम् । विश्वे देवा हुविरिदर्ञ्जुषन्ताम् २२

पीवौऽत्रज्ञा रियवृधं÷ सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामिभिश्रीः । ते वायवे समनसो वितिस्थिविश्वेन्नरे÷ स्वपुत्यानि चक्रः २३

राये नु यञ्जज्ञतू रोदंसीमे राये देवी धिषणां धाति देवम् । ग्रर्धं वायुन्नियुर्तः सश्चतु स्वाऽउत श्वेतंवस्धितिन्निरेके २४

त्रापौ हु बहूं हुतीर्विश्वमायुन्गभुन्दधीना जुनर्यन्तीरुग्निम् । ततौ देवानाु समेवर्तुतासुरेकुं कस्मै देवार्य हुविषा विधेम २५

यश्चिदापौ महिना पुर्वपेश्युद्द चुन्दधीना जुनर्यन्तीर्युज्ञम् । यो देवेष्वधि देवऽएक्ऽग्रासीत्कस्मै देवायं हविषां विधेम २६ प्र याभिर्वासि दाश्वा एसमच्छा नियुद्धिर्वायविष्टये दुरोगे । नि नौ रियिह सुभोजसँयुवस्व नि वीरङ्गव्यमश्चर्यञ्च रार्ध÷ २७

ग्रा नौ नियुद्धि÷ शतिनीभिरध्वरह संहुस्त्रिगीभिरुपयाहि युज्ञम् । वायौऽग्रुस्मिन्त्सर्वने मादयस्व यूयम्पति स्वस्तिभिहं सदौ नहं २८

नियुत्वन्वायवार्गह्ययह शुक्रोऽत्र्रयामि ते । गन्तिसि सुन्वतो गृहम् २६

वायौ शुक्रोऽस्रयामि ते मध्वोऽस्रग्रन्दिविष्टिषु । स्रायोहि सोमेपीतये स्पाहीं देव नियुत्वता ३०

वायुरंग्रेगा येजुप्रीश्साकङ्ग्नमनंसा युज्ञम्। शिवो नियुद्धिः शिवाभिः ३१

वायो वे ते सहस्त्रिणो रथांसुस्तेभिरागीह । नियुत्वान्त्सोमीपीतये ३२

एकया च दुशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विहशुती चे । तिसृभिश्च वहसे त्रिहशतां च नियुद्धिर्वायविह ता विमुं ३३

तर्व वायवृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भत । ग्रवाुं ऐस्यावृंगीमहे ३४

ग्रुभि त्वी शूर नोनुमोद्गेधाऽइव धेनवे÷ ।

ईशानमुस्य जगेतहं स्वुर्दृशुमीशानिमन्द्र तुस्थुषं÷ ३५

न त्वार्वार्गं। ऽत्रुन्यो दि्वयो न पार्थिवो न जातो न जीनष्यते । त्रुश्चायन्तौ मघवन्निन्द्र वाजिनौ गुव्यन्तस्त्वा हवामहे ३६

त्वामिद्धि हर्वामहे सातौ वार्जस्य कारवे÷ । त्वाँवृत्रेष्विन्द्र सत्पीतुन्नरुस्त्वाङ्काष्ट्रास्वर्वतः ३७

स त्वन्नेश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मुह स्तेवानोऽत्रेद्रिवह । गामश्वेह र्थ्यमिन्द्र सङ्किर सुत्रा वाजुन्न जिुग्युषे ३८

कर्या नश्चित्रऽत्राभुवदूती सुदावृधिः सर्वा । कया शचिष्ठया वृता ३६

कस्त्वी सृत्यो मदीनाम्मि हिष्ठो मत्सुदन्धीसह । दृढा चिदारुजे वस्री ४०

ग्रुभी षु गुहं सर्वीनामविता जेरितृगाम् । शुतम्भेवास्यूतये ४१

युज्ञायंज्ञा वोऽत्रुग्नये गिरागिरा च दर्चसे । प्रप्रं व्यमुमृतंञ्जातवेदसम्प्रियम्मित्रन्न शृहसिषम् ४२

पाहि नौऽत्रमुऽएकेया पाह्युत द्वितीयेया । पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जाम्पते पाहि चेतुसृभिर्वसो ४३ ऊर्जो नपीतुः स हिनायमस्मुयुर्दाशैम ह्वयदीतये । भुवृद्वाजेष्वविता भुवृद्घधऽउत त्राता तुनूनीम् ४४

सुँवृत्सुरोसि परिवत्सुरोसीदावत्सुरोसीद्वत्सुरोसि वत्सुरोसि । उषसंस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामधमासां कल्पन्ताम्मासांस्ते कल्पन्तामृतवंस्ते कल्पन्ता ऐ सँवत्सुरस्ते कल्पन्ताम् । प्रेत्याऽएत्ये सञ्चाञ्च प्रचे सारय । सुपुर्णुचिदिस् तयां देवतियाङ्गिरस्वद्धुवश् सीद ४५ इति सप्तविंशोऽध्यायः

### **ग्रथाष्ट्राविंशोऽध्यायः**

होतां यत्तत्सुमिधेन्द्रिमुडस्पदे नाभां पृथिव्याऽग्रधि । दिवो वर्ष्मन्त्सिमध्यतुऽग्रोजिष्ठश्चर्षगुसिहाँवेत्वाज्यस्य होतुर्वजे १

होतां यज्ञतनुनपतिमुर्तिभिर्जेतारमपराजितम् । इन्द्रेन्देवि स्वृविदेम्पृथिभिर्मधुमत्तमैर्नराशहसेन् तेजसा वेत्वाज्यस्य होतुर्वजं २

होता यत्तुदिडिभिरिन्द्रमीडितमाजुह्णीनुमर्मर्त्यम् । देवो देवैश सर्वीर्यो वर्ज्जहस्तः पुरन्दुरो वेत्वाज्यस्य होतुर्वर्ज ३

होता यद्महर्षिनिद्रिनिषहुरँवृषुभन्नर्यापसम् । वसुभी रुद्रैरादित्यैहं सुयुग्भिर्बुर्हिरासदुद्वेत्वाज्यस्य होतुर्वर्ज ४

होता यत्त्वाजो न वीर्मृह सहो द्वार्ऽइन्द्रमवर्धयन् । सुप्रायुगाऽत्रुस्मिन्युज्ञे विश्रयन्तामृतावृधो द्वार्ऽइन्द्रीय मीढुषे व्यन्त्वाज्यस्य होतुर्वजं ४

होता यत्तदुषेऽइन्द्रस्य धेनू सुदुघे मातरा मुही । सुवातरो न तेजसा वृत्समिन्द्रमवर्धताँवीतामाज्यस्य होतुर्वज ६

होता यत्तुद्दैव्या होतारा भिषजा सरवाया हुविषेन्द्रिम्भिषज्यतः । कुवी देवौ प्रचैतसाविन्द्रीय धत्तऽइन्द्रियँवीतामाज्यस्य होतुर्वज ७

होता यत्तिस्रो देवीर्न भैषजन्त्रयस्त्रिधातवोपस्ऽइडा सरस्वती

भारती मुही? । इन्द्रीपत्नीर्हुविष्मीतीुर्व्यन्त्वाज्यस्यु होतुर्वज ५

होतां यत्त्वष्टांरिमन्द्रेन्देविभ्षिषजिह सुयजिङ्कृतिश्रियम् । पुरुरूपेह सुरेतेसम्मुघोनुमिन्द्राय त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्य होतुर्वजे ६

होतां यन्नुद्रनस्पतिः शमितारेः शुतक्रेतुन्धियो जोष्टारेमिन्द्रियम् । मध्वां समुञ्जन्पथिभि÷ सुगेभिः स्वदाति यज्ञम्मधीना घृतेनु वेत्वाज्यस्य होतुर्यजं १०

होतां यन्नुदिन्दुं स्वाहाज्येस्य स्वाहा मेदेसुं स्वाहां स्तोकानाुं स्वाहा स्वाहांकृतीनाुं स्वाहां हुव्यसूक्तीनाम् । स्वाहां देवाऽस्राज्यपा जुषाुगाऽइन्द्रऽस्राज्येस्य व्यन्तु होतुर्वजं ११

देवम्बुर्हिरिन्द्रेह सुदेवन्देवैर्वी्रवंतस्तीगाँवैद्यामवर्धयत् । वस्तौर्वृतम्प्राक्तोर्भृतह राया बुर्हिष्मुतोत्येगाद्वसुवने वसुधेर्यस्य वेतु यजं १२

देवीर्द्वार्ऽइन्द्रेह सङ्घाते वीड्वीर्यामेन्नवर्धयन् । स्रा वृत्सेनु तरुंगेन कुमारेगं च मीवृतापार्वाग्रह रेगुकेकाटनुदन्ताँवसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज १३

देवीऽउषासानक्तेन्द्रंषुज्ञे प्रेयुत्यह्नेताम् । दैवीर्विश्हं प्रायासिष्टां सुप्रीते सुधिते वसुवने वसुधेर्यस्य वीताँषजे १४ देवी जोष्ट्री वस्धिती देविमन्द्रमवर्धताम् । ग्रयांव्यन्याघा देषाुं एस्यान्या वं बुद्धसु वार्याणु यर्जमानाय शिच्चिते वसुवने वसुधेर्यस्य वीताँ्यजे १४

देवीऽऊर्जाहिती दुघे सुदुघे पयसेन्द्रेमवर्धताम् । इषुमूर्जमन्या वेद्यत्सिग्धिः सपीतिमन्या नवेन पूर्वन्दयेमाने पुरागेन नवमधीतामूर्जमूर्जाहितीऽऊर्जयेमाने वसु वार्याणि यजमानाय शिद्यिते वेसुवने वसुधेयेस्य वीताँयजे १६

देवा दैव्या होतारा देविमन्द्रमवर्धताम् । हुतार्घशहसावाभाष्ट्रावसु वार्याणु यजमानाय शिच्चितौ वसुवने वसुधेर्यस्य वीताँयजे १७

देवीस्तिस्त्रस्तिस्रो देवी? पितिमन्द्रमवर्धयन् । ग्रस्पृंज्ञद्धारेती दिवेह रुद्रैर्युज्ञह सरेस्वृतीडा वसुमती गृहान्वसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज १८

देवऽइन्द्रो नराशहसिस्त्रवरूथिस्त्रबन्धुरो देविमन्द्रीमवर्धयत् । शतेने शितिपृष्ठानामाहितः सहस्त्रेणु प्रवर्तते मित्रावरुणेदस्य होत्रमर्हतो बृहस्पित स्तोत्रमुश्चिनाध्वर्षवववयुवने वसुधेर्यस्य वेतु वर्ज १६

देवो देवैर्वन्स्पितिर्हिरंगयपर्णो मधुशाखह सुपिप्पुलो देविमन्द्रमवर्धयत् । दिवुमग्रेगास्पृत्तुदान्तरित्तम्पृथिवीमदृहहीद्रसुवने वसुधेर्यस्य वेतु यर्ज २०

देवम्बर्हिर्वारितीनान्देविमन्द्रमवर्धयत् । स्वासुस्थमिन्द्रेशासेन्नमुन्या बुर्ही एष्युभ्यभूद्रसुवने वसुधेर्यस्य वेतु यजे २१

देवोऽत्रुग्निः स्विष्टुकृद्देविमन्द्रीमवर्धयत् । स्विष्टङ्कर्वन्तिस्वष्टकृतिस्वष्टमुद्य करोतु नो वसुवनै वसुधेर्यस्य वेतु यजै २२

श्रुग्निमुद्य होत्तरमवृशीतायँषजीमानुह पचन्पक्तीह पर्चन्पुरोडाशम्बुध्निन्द्रिय च्छार्गम् । सूपस्थाऽश्रुद्य देवो वनुस्पतिरभवृदिन्द्रीय च्छार्गेन । श्रुष्ठत्तम्मेदुस्तः प्रतिपचृताग्रेभीदवीवृधत्पुरोडाशेन । त्वामुद्यऽश्रृषि २३ गिलतमन्त्रः --त्वामुद्यऽश्रृषिऽश्रार्षियऽश्रृषीशान्नपादवृशीतायाँषजीमानो बृहुभ्युऽश्रा सङ्गितेभ्यऽएष मे देवेषु वसु वार्षायेच्यतुऽइति ता या देवा देव दानान्यदुस्तान्येस्माऽश्रा च शास्वा चे गुरस्वेषितश्चे होतुरसि भद्रवाच्यीय प्रेषितो मानुषह सूक्तवाकार्य सूक्ता ब्रूहि ॥

होतां यत्तत्सिमधानम्महद्यशुं सुसीमद्धंवरेगयमुग्निमिन्द्रंवयोधसम् । गायुत्रीञ्छन्देऽइन्द्रियन्त्रयविङ्गांवयो दध्द्वेत्वाज्येस्य होतुर्वजं २४ होतां यत्तुत्तनूनपतिमुद्धिदुंयङ्गर्भमिदितिर्दुधे शुचिमिन्द्रंवयोधसम् । उष्णिहञ्छन्देऽइन्द्रियन्दित्युवाहङ्गाँवयो दध्द्वेत्वाज्यस्य होतुर्वजे २५

होतां यत्तदीडेन्यमीडितॅवृंत्रहन्तम्मिडिभ्रिरीडगुर् सहर सोम्मिन्द्रेंवयोधसम् । ग्रुनुष्टुभुञ्छन्दंऽइद्रियम्पञ्चीविङ्गाॅवयो दधद्वेत्वाज्यंस्य होतुर्वर्ज २६

होतां यत्तत्सुब्रहिषंम्पूष्रवन्तुममेर्त्यृष्ट् सीदेन्तम्ब्रहिषि प्रियेमृतेन्द्रैवयोधसेम् । बृहुतीञ्छन्देऽइन्द्रियन्त्रिवृत्सङ्गाँवयो दधुद्वेत्वाज्येस्य होतुर्वजं २७

होता यत्तुद्वयचेस्वतीह सुप्रायुगाऽऋतावृधो द्वारी देवीहिर्गययीर्ब्रह्मागुमिन्द्रं वयोधसम् । पुङ्किञ्छन्देऽइहेन्द्रियन्तुर्युवाहुङ्गाँवयो दधुद्वयन्त्वाज्यस्य होतुर्यजं २८

होता यत्तत्सुपेशसा सुशिल्पे बृंहतीऽउभे नक्तोषासा न देशिते विश्वमिन्द्रैंवयोधसम् । त्रिष्टुभुञ्छन्देऽइहेन्द्रियम्पष्टुवाहुङ्गाँवयो दर्धद्वीतामाज्यस्य होतुर्वजे २६

होता यज्ञत्प्रचेतसा देवानामृत्तम्यशो होतारा दैव्या कुवी स्युजेन्द्रवयोधसम् । जर्गतीञ्छन्देऽइन्द्रियमनुड्वाहुङ्गावयो दर्धद्वीतामाज्यस्य होतुर्वज ३०

होतां यत्तुत्पेशस्वतीस्तिस्रो देवीर्हिर्गययीर्भारतीर्बृहतीर्मृहीः पितिमन्द्रैवयोधसम् ।

विराज्ञञ्छन्देऽइहेन्द्रियन्धेनुङ्गान्न वयो दध्रह्यन्त्वाज्येस्य होतुर्वजं ३१

होतां यत्तत्सुरेतंसुन्त्वष्टांरम्पुष्टिवर्धनः रूपाणि विभ्रतम्पृथुक्पुष्टिमिन्द्रंवयोधसम् । द्विपदञ्छन्दंऽइन्द्रियमुत्ताणुङ्गान्न वयो दधद्वेत्वाज्यंस्य होतुर्वजं ३२

होतां यनुद्रनस्पितिः शिमुतारेः शृतक्रेतुः हिरंगयपर्गमुक्थिनेः रशनाम्बिभ्रतंविशिम्भगुमिन्द्रंवयोधसंम् । कुकुभुञ्छन्देऽइहेन्द्रियंवुशाँवेहतुङ्गाँवयो दध्द्वेत्वाज्यस्य होतुर्वजे ३३

होता

यज्ञत्स्वाहांकृतीरग्निङ्गृहपंतिम्पृथ्गवर्रणम्भेषुजङ्कृविङ्कुत्रमिन्द्रंवयोधसं म् । ग्रतिच्छन्दस्ञ्छन्दंऽइन्द्रियम्बृहदृष्भङ्गांवयो दध्द्रचन्त्वाज्यंस्य होतर्यजं ३४

देवम्बुर्हिर्वयोधसन्देविमन्द्रमवर्धयत् । गायुत्रया छन्देसेन्द्रियञ्चचुरिन्द्रे वयो दर्धद्रसुवने वसुधेर्यस्य वेतु यर्ज ३४

देवीर्द्वारी वयोधस्ह शुचिमिन्द्रमवर्धयन् । उष्णिहा च्छन्देसेन्द्रियम्प्रागमिन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज ३६ देवीऽउषासानक्ती देविमन्द्रैंवयोधसेन्देवी देवमेवर्धताम् । ग्रमुष्टुभा च्छन्देसेन्द्रियम्बलुमिन्द्रे वयो दर्धद्रसुवने वसुधेर्यस्य वीताँयजे ३७

देवी जोष्ट्री वस्धिती देविमन्द्रैंवयोधसन्देवी देवमेवर्धताम् । बृहत्या च्छन्देसेन्द्रिय श्रोत्रमिन्द्रे वयो दर्धद्रसुवने वसुधेर्यस्य वीताँ वर्ज ३८

देवीऽऊर्जाहिती दुधे सुदुधे पयसेन्द्रंवयोधसन्देवी देवमेवर्धताम् । पङ्गचा च्छन्देसेन्द्रियह शुक्रमिन्द्रे वयो दर्धद्रसुवने वसुधेर्यस्य वीताँयर्ज ३६

देवा दैव्या होतारा देविमन्द्रवयोधसन्देवौ देवमेवर्धताम् । त्रिष्टुभा च्छन्देसेन्द्रियन्त्विषिमन्द्रे वयो दर्धद्रसुवने वसुधेर्यस्य वीताँषजे ४०

देवीस्तिस्त्रस्तिस्तो देवीर्वयोधसुम्पितिमन्द्रमवर्धयन् । जगेत्या च्छन्देसेन्द्रियह शूषुमिन्द्रे वयो दर्धद्रसुवनै वसुधेर्यस्य व्यन्तु यर्ज ४१

देवो नराशहसौ देविमन्द्रैंवयोधसेन्देवो देवमेवर्धयत् । विराजा च्छन्देसेन्द्रियह रूपिमन्द्रे वयो दर्धद्रसुवनै वसुधेर्यस्य वेतु यर्ज ४२

देवो वनुस्पतिर्देविमिन्द्रैवयोधसन्देवो देवमेवर्धयत् । द्विपेदा च्छन्देसेन्द्रियम्भगुमिन्द्रे वयो दर्धद्वसुवनै वसुधेर्यस्य वेतु यर्ज 83

देवम्बर्हिर्वारितीनान्देवमिन्द्रंवयोधसन्देवन्देवमेवर्धयत् । कुकुभा च्छन्देसेन्द्रियँषशुऽइन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेर्यस्य वेतु ਬੜੀ ४४

देवोऽत्र्राग्निः स्विष्टकृद्देविमन्द्रैवयोधसन्देवो देवमेवर्धयत् । ग्रतिच्छन्दसा च्छन्दंसेन्द्रियङ्कुत्रमिन्द्रे वयो दर्धद्रस्वने वसुधेर्यस्य वेतु यर्ज ४४

म्रग्निमद्य होतारमवृणीतायँवजीमानः पचन्पक्तीः पर्चन्पुरोडाशम्बध्नन्द्रीय वयोधसे च्छागम् सूपस्थाऽत्रुद्य देवो वनुस्पतिरभवदिन्द्रीय वयोधसे च्छागैन । ग्रघत्तम्मेदस्तः प्रतिपचताग्रीभीदवीवृधत्प्रोडाशेन त्वामद्यऽत्रृषि ४६ गलितमन्त्रः त्वामद्यऽत्रीषऽत्रार्षेयऽत्राषीगान्नपादवृगीतायँयजीमानो बहुभ्यऽत्रा सङ्गतिभ्यऽएष में देवेषु वसु वार्यायंच्यतुऽइति ता या देवा देव दानान्यदुस्तान्यस्माऽत्रा च शास्वा च गुरस्वेषितश्च होत्रसि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषह सूक्तवाकार्य सूक्ता ब्रूहि इत्यष्टाविंशोऽध्यायः

## **ग्र**थैकोनत्रिंशोऽध्यायः

सिमिद्धोऽत्रुञ्जन्कृदेरम्मतीनाङ्घृतमेग्ने मधुमुत्पिन्वेमानः । वाजी वहन्वाजिनेञ्जातवेदो देवानाँविच्च प्रियमा सुधस्थेम् १

घृतेनु ञ्चन्त्सम्पुथो देवयानीन्प्रजानन्वाज्यप्येतु देवान् । त्रनुं त्वा सप्ते प्रदिशं÷ सचन्तां ऐस्वधामुस्मै यर्जमानाय धेहि २

ईड्युश्चासि वन्द्यंश्च वाजिन्नाशुश्चासि मेध्यंश्च सप्ते । स्रुग्निष्ट्वां देवेर्वसुभिहं सुजोषिहं प्रीतंविह्निंवहतु जातवैदाहं ३

स्तीर्णम्बृहिंश सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथमानम्पृथिव्याम् । देवेभिर्युक्तमदितिहं सुजोषिहं स्योनङ्करावाना सीविते देधातु ४

एताऽउ वह सुभगां विश्वरूपा वि पत्नोभिह श्रयमाणाऽउदातैह । त्रमुष्वाः सुतीः कुवष्हं शुम्भमाना द्वारो देवीः सुप्रायुणा भवन्तु ५

त्रुन्तरा मित्रावर्रणा चरेन्ती मुखँयज्ञानीमुभिसँविदाने । उषास्री वाऍ सुहिर्रये सुशिल्पेऽऋतस्य योनीविह स्रीदयामि ६

प्रथमा विं सर्थिनी सुवर्णा देवी पश्येन्ती भुवेनानि विश्वी । ग्रपिप्रयञ्चोदेना वाम्मिमीना होतीरा ज्योति÷ प्रदिशी दिशन्ती ७

त्र्यादित्येर्नो भारती वष्टु युज्ञह सरस्वती सुह रुद्रैर्नऽत्र्यावीत् । इडोपेहृता वसुभिहं सुजोषां युज्ञन्नो देवीरुमृतेषु धत्त ८ त्वष्टी वीरन्देवकीमञ्जजान त्वष्टुरर्वा जायतऽत्राशुरश्वे÷ । त्वष्टेदंविश्वम्भुवेनञ्जजान बुहो? कुर्तारीमुह येचि होतह ६

त्रश्री घृतेनु त्मन्या समेक्तुऽउपं देवार्॥ऽत्रमृतुशः पार्थऽएत् । वनुस्पतिर्देवलोकम्प्रजाननुमिनां हुव्या स्वदितानि वचत् १०

प्रजापेतेस्तर्पसा वावृधानः सद्यो जातो देधिषे युज्ञमीये । स्वाहांकृतेन हुविषां पुरोगा याहि साध्या हुविरदन्तु देवाः ११

यदक्रेन्दहं प्रथमञ्जार्यमानऽउद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात् । श्येनस्यं पुत्ता हंरि्णस्यं बाहूऽउपस्तृत्यम्महि जातन्तेऽत्रर्वन् १२

युमेनं दत्तन्त्रितऽएनमायुनुगिन्द्रेऽएणम्प्रथुमोऽग्रध्येतिष्ठत् । गुन्धुर्वोऽग्रस्य रशुनामंगृभ्णात्सूरादश्वँवसवो निरंतष्ट १३

ग्रसि युमोऽग्रस्यीदित्योऽग्रीर्वृन्नसि त्रितो गुह्येन वृतेने । ग्रसि सोमैन सुमया विपृक्तऽग्राहुस्ते त्रीर्णि दिवि बन्धेनानि १४

त्रीणि तऽत्राहुर्दिवि बन्धनानि त्रीरायप्सु त्रीरायन्तः समुद्रे । उतेवे मे वर्रगश्छन्तस्यर्वन्यत्री तऽत्राहुः परमञ्जनित्रम् १४

डुमा ते वाजिन्नवुमार्जनानीुमा शुफानां ७ सिनुतुर्निधानां । स्रत्रां ते भुद्रा रेशुनाऽस्रीपश्यमृतस्य वाऽस्रीभिरच्चेन्ति गोपाः १६

त्र्यात्मानेन्ते मनेसारादेजानामुवो दिवा पृतयेन्तम्पतुङ्गम् । शिरौऽत्र्यपश्यम्पथिभि÷ सुगेभिररेगुभिर्जेहेमानम्पतुत्रि १७ त्रत्री ते रूपमुत्तममपश्यञ्जिगीषमागमिषऽत्रा पदे गो? । यदा ते मर्तोऽत्रनु भोगुमानुडादिद्ग्रसिष्ठऽत्रोषेधीरजीगह १८

त्रमुं त्वा रथोऽत्रमु मर्योऽत्रर्वन्नमु गावोनु भर्ग÷ कुनीनम् । त्रमु वार्तासुस्तर्व सुरूयमीयुरनुं देवा ममिरे वीर्वन्ते १६

हिर्रगयशृङ्गोयौऽग्रस्य पादा मनौजवाऽग्रवर्ऽइन्द्रेऽग्रासीत् । देवाऽइदस्य हवि्रद्यमायन्योऽग्रर्वन्तम्प्रथमोऽग्रुध्यतिष्ठत् २०

र्डुर्मान्तांसुः सिलिकमध्यमासुः सः शूरंगासो दिव्यासोऽत्रत्याः । हृहसाऽईव श्रेगिशो र्यतन्ते यदाित्तंषुर्दिव्यमज्मुमश्चां÷ २१

तव शरीरम्पतियष्यवर्वन्तर्वं चित्तंवातंऽइव धर्जीमान् । तव् शृङ्गंिश् विष्ठिता पुरुत्रारंगयेषु जर्भुराशा चरन्ति २२

उपुप्रागाच्छसेनँवाज्यर्वा देवुद्रीचा मनेसा दीध्यनिह । ग्रुजश्पुरो नीयते नाभिरुस्यानुं पुश्चात्कुवयो यन्ति रेभाश २३

उपुप्रागित्पर्मं वत्सुधस्थुमर्वार्गं ऽग्रच्छी पितर्रम्मातरेञ्च । त्रुद्या देवाञ्जुष्टेतमो हि गुम्याऽग्रथाशस्ति दाशुषे वार्याणि २४

सिमद्धोऽत्रुद्य मर्नुषो दुरो्गे देवो देवान्यंजिस जातवेदः । त्रा च वहं मित्रमहश्चिकुत्वान्त्वन्दूतः कुविरिस् प्रचैताः २४

तर्नूनपात्पथऽऋृतस्य यानान्मध्वां समुञ्जन्त्स्वदया सुजिह्न ।

मन्मानि धीभिरुत युज्ञमृन्धन्देवुत्रा चे कृणुह्यध्वुरन्ने : २६

नराशहसंस्य महिमानेमेषामुपंस्तोषाम यजुतस्य युज्ञै? । ये सुक्रतेवुहं शुचैयो धियुन्धा? स्वदंन्ति देवाऽउभयोनि हुव्या २७

त्र्याजुह्मन्ऽईडचो वन्द्यश्चायाह्यमे वसुभिः सुजोषाः । त्वन्देवानामसि यहु होता सऽएनान्यचीषितो यजीयान् २८

प्राचीनेम्बुर्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तौरस्या वृज्यतेऽत्रग्रेग्रेऽत्रह्णां । व्युं प्रथते वित्रुरंवरीयो देवेभ्योऽत्रदितये स्योनम् २६

व्यचेस्वतीरुर्विया विश्रयन्ताम्पतिभ्यो न जर्नयुः शुम्भेमानाः । देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यौ भवत सुप्रायुगा? ३०

म्रा सुष्वर्यन्ती यजुतेऽउपिकऽउषासानक्तां सदतान्नि योनौ । दिव्ये योषेगे बृहुती सुरुक्मेऽम्रधि श्रियंह शुक्रुपिशुन्दधनि ३१

दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना युज्ञम्मनुषो यर्जध्यै । प्रचोदयन्ता विदर्थेषु कारू प्राचीनुज्जयोति÷ प्रदिशां दिशन्तां ३२

त्रा नौ युज्ञम्भारती तूर्यमेत्विडी मनुष्विद्वह चेतर्यन्ती । तिस्रो देवीर्ब्हरिद ७ स्योनह सरस्वती स्वपंसह सदन्तु ३३

यऽडुमे द्यावीपृथिवी जिनत्री रूपैरिपि शुद्धवनानि विश्वी । तमुद्य हौतरिषितो यजीयान्देवन्त्वष्टीरिमुह येचि विद्वान् ३४ उपार्वसृजु त्मन्यां समुञ्जन्देवानाम्पार्थऽऋतुथा हुवीऐषि । वनुस्पति÷ शमिता देवोऽऋग्निः स्वदेन्तु हुव्यम्मधेना घृतेने ३५

सुद्यो जातो व्यमिमीत युज्ञमुग्निर्दुवानीमभवत्पुरोगा? । ग्रुस्य होर्तु÷ प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहीकृतह हुविर्रदन्तु देवा? ३६

केतुङ्कुरवर्न्नकेतवे पेशौ मर्याऽत्रपेशसे । समुषद्भिरजायथाह ३७

जीमूर्तस्येव भवति प्रतीकुँ यहुर्मी याति सुमदीमुपस्थे । ग्रनिवद्धया तुन्वा जयु त्वह स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु ३८

धन्वेना गा धन्वेनाजिञ्जेयेम् धन्वेना तीवाः समदौ जयेम । धनुहं शत्रौरपकामङ्करणोति धन्वेना सर्वा÷ प्रदिशौ जयेम ३६

वुच्यन्तीवेदार्गनीगन्ति कर्गम्प्रियह सखीयम्परिषस्वजाना । योषैव शिङ्के वितृताधि धन्वञ्जचाऽडुयह समेने पारयन्ती ४०

तेऽत्राचरेन्ती समेनेव योषां मातेवं पुत्रिम्बभृतामुपस्थे । त्रप शत्रून्विध्यता ७ सँविदानेऽत्रात्तीऽडुमे विष्फुरन्तीऽत्रुमित्रान् ४१

बुह्वीनाम्पिता बुहुरस्य पुत्रश्चिश्चाकृरणोति समनावृगत्ये । इषुधिः सङ्काहं पृतेनाश्च सर्वा÷ पृष्ठे निनेद्धो जयति प्रसूतह ४२

रथे तिष्ठन्नयति वाजिने÷ पुरो यत्रयत्र कामयेते सुषार्थिः । स्रभीशूनाम्महिमानेम्पनायतु मर्न÷ पृश्चादनुयच्छन्ति रुश्मये÷ ४३ तीवान्घोषांन्कृरवते वृषेपागुयोश्चा रथेभिः सुह वाजयन्तः । स्रुवुक्रामन्तुः प्रपेदैरुमित्रांन्जि्गन्ति शत्रूरुं॥रनेपव्ययन्तः ४४

रुथवाहेनह हविरेस्य नामु यत्रायुधिन्निहितमस्य वर्म । तत्रा रथुमुपे शुग्मह सेदेम विश्वाहो वयह सुमनुस्यमोनाह ४५

स्वादुष्ह् सर्द÷ पितरौ वयोधाः कृच्छ्रेश्रित्हं शक्तीवन्तो गभीराः । चित्रसैनाऽइषुंबलाऽस्रमृधाः सुतोवीराऽउरवौ वातसाहाः ४६

ब्राह्मशासुः पितंरुः सोम्यांसः शिवे नो द्यावापृथिवीऽस्रेनेहसा । पूषा नं÷ पातु दुरितादृतावृधो रत्ता माकिनींऽस्रुघशृहसऽईशत ४७

सुप्राविस्ते मृगोऽत्रस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतित प्रसूता । यत्रा नरः सञ्च वि च द्रविन्ति तत्रास्मभ्यमिषेवः शर्म यहसन् ४८

त्रृजीते परिवृङ्धि नोश्मा भवतु नस्तुन्? । सोमोऽत्र्रधिब्रवीतु नोदितिहं शर्म यच्छतु ४६

ग्राज॑ङ्घन्ति सान्वेषाञ्जघनाु२ँ॥ऽउपंजिघ्नते । ग्रश्वोजिन् प्रचेतुसोश्वोन्त्सुमत्सुं चोदय ४०

ग्रहिरिव भोगे? पर्वेति बाहुञ्जचायी हेतिम्पीरुबार्धमानहं । हुस्तुन्नो विश्वी वुयुनीनि विद्वान्पुमान्पुमी एसम्परिपातु विश्वते÷ ४१

वर्नस्पते वीड्वङ्गो हि भूयाऽश्रुस्मत्संखा प्रतरंगहं सुवीरं÷ ।

गोभिहं सम्नद्धोऽत्रसि वीडयेस्वास्थाता ते जयतु जेत्विनि ५२ दिवश् पृथिव्याश् पर्योजऽउद्धृतुँवनुस्पतिभ्यहं पर्याभृतिष्ट सहे÷ । त्रुपामोज्मानुम्परि गोभिरावृतिमन्द्रस्य वर्जह हविषा रथँयज ५३

इन्द्रेस्य वजी मुरुतामनीकिम्मित्रस्य गर्भो वर्रगस्य नार्भि÷ । सेमान्नी हुव्यदातिञ्जुषागो देव रथु प्रति हुव्या गृंभाय ४४

उपेश्वासय पृथिवीमुत द्याम्पुरुत्रा ते मनुताँविष्ठितुञ्जर्गत् । स दुन्दुभे सुजूरिन्द्रेग देवैर्दूराद्दवीयोऽत्रपंसेध शत्रून् ४४

त्राक्रेन्दय बलुमोजौ नुऽन्नाधा निष्टनिहि दुरिता बार्धमानह । त्रपप्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनोऽडुतऽइन्द्रेस्य मुष्टिरेसि वीडयेस्व ४६

त्रामूर्रज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमद्देन्दुभिर्वावदीति । समश्चेपर्णाश्चरेन्ति नो नरोस्माकिमिन्द्र रुथिनौ जयन्तु ५७

त्राग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बुभुः सौम्यः पौष्णः श्यामः शितिपृष्ठो बर्हिस्पृत्यः शिल्पो वैश्वदेवऽऐन्द्रोरुणो मरितः कुल्माषेऽऐन्द्राग्नः संहिह्तिोधोरीमः सावित्रो वर्षरणः कृष्णऽएकेशितिपात्पेत्वे÷ ४८

ग्रुग्नयेनीकवते रोहिताञ्जिरनुड्वानुधोर्रामौ सावित्रौ पौष्णौ रंजतनीभी वैश्वदेवौ पिशङ्गौ तूपरौ मारुतश कुल्माष्ठग्राग्नेयश कृष्ण्लोजश सारस्वृती मेषी वारुगश पेत्वं÷ ४६

ग्रुग्नये गायुत्रायं त्रिवृते राथेन्तरायाष्ट्राकेपालुऽइन्द्रीय त्रैष्टुंभाय

पञ्चदृशाय बार्हतायैकदिशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यहं सप्तदृशेभ्यो वैरूपेभ्यो द्वादेशकपालो मित्रावर्रणाभ्यामानुष्टुभाभ्यामेकविहृशाभ्यांवैराजाभ्याम्पयस्या बृहस्पत्रेये पाङ्कीय त्रिणवार्य शाक्वरार्य चुरुश सेवित्रऽत्र्रीष्णिहाय त्रयस्त्रिहृशार्य रैवृताय द्वादेशकपालहं प्राजापत्यश्चरुरदित्यै विष्णुपत्नचै चुरुरुग्नये वैश्वानुराय द्वादेशकपालोनुंमत्याऽत्रुष्टाकपालहं ६०

[Yajur Veda]

इत्येकोनत्रिंशोऽध्यायः

#### म्रथ त्रिंशोऽध्याय<u>ः</u>

देवं सवित्रं प्रस्वं युज्ञम्प्रस्वं युज्ञपंतिम्भगाय । दिव्यो गन्धर्वः केतुपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचनः स्वदतु १

तत्संवितुवरेरायुम्भर्गो देवस्यं धीमहि । धियो यो नं÷ प्रचोदयात् २

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परीसुव । यद्धद्रन्तनुऽग्रासुव ३

विभक्तारेह हवामहे वसौश्चित्रस्य रार्धसह । सुवितारेनुचर्चसम् ४

ब्रह्मेंगे ब्राह्मगङ्कत्रायं राजन्यम्मुरुद्धो वैश्यन्तर्पसे शूद्रन्तर्मसे तस्केरन्नारकायं वीरहर्णम्पाप्मने क्लीबमक्रियायाऽत्रयोगूङ्कामीय पुँश्चलूमतिक्रष्टाय मागुधम् ४

नृत्तार्यं सूतङ्गीतार्यं शैलूषन्धर्मायं सभाचरन्नुरिष्ठिये भीमुलन्नुर्मायं रेभिः हसीय कारिमानुन्दार्यं स्त्रीषुखम्प्रमदे कुमारीपुत्रम्मेधायै रथकारन्धैर्यायु तत्त्वीगम् ६

तपंसे कौलालम्मायायै कुर्मारेह रूपायं मिणकारह शुभे वपह शर्ज्यायाऽइषुकारह हेत्यै धनुष्कारङ्कर्मणे ज्याकारन्दिष्टायं रज्जसुर्जम्मृत्यवे मृगुयुमन्तंकाय श्वनिनंम् ७ नुदीभ्यं÷ पौञ्जिष्ठमृत्तीकिभ्यो नैषिदम्पुरुषव्याघार्य दुर्मदेङ्गन्धर्वाप्सरोभ्यो बात्यम्प्रयुग्भ्युऽउन्मेत्तः सर्पदेवजुनेभ्योप्रतिपदमयेभ्यः कितुवमीर्षतीयाऽत्रकितविष्पशाचेभ्यो बिदलकारींबितुधानेभ्यः कराटकीकारीम् ५

सुन्धये जारङ्गेहायोपपृतिमार्त्ये परिवित्तिन्नर्मृत्ये परिविविदानमर्राद्धचाऽएदिधिषुहपृतिन्निष्कृत्ये पेशस्कारी ७ सञ्ज्ञानीय स्मरकारीम्प्रकामोद्यायोपसदुँवर्णायानुरुधुम्बलीयोपुदाम् ६

उत्सादेभ्यं÷ कुब्जम्प्रमुदै वामुनन्द्वाभ्यंश स्त्राम् स्वप्नीयान्धमधर्माय बिधरम्पवित्रीय भिषजेम्प्रज्ञानीय नज्ञत्वर्शमीशिज्ञायै प्रश्निनेमुपशिज्ञायीऽत्रभिप्रश्निनेम्मुर्वादीयै प्रश्नविवाकम् १०

त्रमेंभ्यो हस्तिपञ्जवायिश्वपम्पृष्टचै गोपालॅंबीर्म्याविपालन्तेजंसेजपालिमरिये कीनाशिङ्कीलालीय सुराकारम्भद्रायं गृहुपे श्रेयंसे वित्तुधमाध्येच्यायानु बृत्तारेम् ११ भायै दार्वाहारम्प्रभायाऽस्रग्नचेधम्ब्रध्नस्यं विष्टपायाभिष्ठेक्तारुँवर्षिष्ठायु नाकाय परिवेष्टारेन्देवलोकायं पेशितारेम्मनुष्यलोकायं प्रकरितार्ह् सर्वेभ्यो लोकेभ्यंऽउपसेक्तार्मवंऽस्नृत्ये वृधायोपमिश्वतार्म्मधाय वासहंपल्पूलीम्प्रंकामायं रजियत्रीम् १२

त्रृतये स्तेनहिदयुँवैरहत्याय पिश्नुनुँविविक्त्यै चत्तारमौपद्रष्ट्रचायानुचुत्तारम्बलीयानुचुरम्भूम्ने परिष्कुन्दिम्प्रयाय प्रियवादिनुमरिष्टचाऽत्रश्वसाद्धं स्वर्गायं लोकायं भागदुघँवर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम् १३

मुन्यवैयस्तापङ्क्रोधीय निसुरँबोगीय बोक्तार्हृ शोकीयाभिसुर्तारङ्केमीय विमोक्तारमुत्कूलनिकूलेभ्येस्त्रिष्ठिनुँवपुषे मानस्कृतह शीलीयाञ्जनीकारीन्निर्मृत्यै कोशकारींबुमायासूम् १४

ष्रुमायं ष्रमसूमर्थर्व्भयोवंतोका७ सँवत्सरायं पर्यायिगीम्परिवत्सरायाविजातामिदावत्सरायातीत्वंरीमिद्वत्सरायां-तिष्कद्वरींवत्सराय विजेर्जरा७ सँवत्सराय पत्निक्नीमृभुभ्योजिनसुन्धृः साध्येभ्यंश्चर्मम्रम् १४

सरोभ्यो धेवुरमुप्स्थावराभ्यो दाशँवेशुन्ताभ्यो बैन्दन्नड्वुलाभ्यः शोष्केलम्पारायं मार्गारमेवारायं कैवर्तन्तीर्थेभ्यंऽत्र्यान्दंविषमेभ्यो मैनालि स्वनेभ्यः पर्शकुङ्गृहोभ्यः किरोत्ह सानुभ्यो जम्मेकुम्पर्वतेभ्यः किम्पूरुषम् १६

बीभृत्सायै पौल्कुसँवर्णाय हिरगयकारन्तुलायै वाणिजम्पश्चादोषाये ग्लाविनुंविश्वेभ्यो भूतेभ्यं÷ सिध्मुलम्भूत्यै जागर्णमभूत्यै स्वपनमार्त्ये जनवादिनुंव्युद्धचाऽत्रपणुल्भह संहश्रायं प्रच्छिदंम् १७

श्रु तुराजार्य कितुबङ्कृतायिदिनवदुर्शन्त्रेतियै कुल्पिनेन्द्वापरीयाधिकुल्पिनेमास्कुन्दार्यं सभास्थागुम्मृत्यवे गोव्यच्छमन्तेकाय गोघातङ्कुधे यो गाँविकृन्तन्तुम्भित्तीमागऽउपतिष्ठिति दुष्कृतायु चर्रकाचार्यम्पाप्मने सैलुगम् १८ प्रितिश्रुत्कीयाऽत्रर्तिनङ्घोषीय भुषमन्तीय बहुवादिनीमनुन्ताय मूक्ह शब्दीयाडम्बराघातम्महेसे वीगावादङक्रोशीय तूगव्धममेवरस्पराये शङ्ख्धमॅवनीय वनुपमुन्यतीरगयाय दावुपम् १६

नुर्मायं पुँशुलू 🗸 हसाय कारिँवादंसे शाबुल्याङ्ग्रीमुगयुङ्गर्गकमभिक्रोशंकुन्तान्महंसे वीगावादम्पांगिघ्नन्तूंगवध्मन्तानृतायानुन्दायं तलुवम् २०

ग्रुग्नये पीविनम्पृथिव्ये पीठसुर्पिगँवायवे चाराडालमुन्तरिचाय वहशनुर्तिनेन्द्रिवे खेलुतिह सूर्याय हर्युचन्नचेत्रेभ्यह किर्मिरञ्चन्द्रमेसे किलासुमह्ने शुक्लिम्पिङ्गाचह राज्यै कृष्णिम्पिङ्गाचम् २१

त्रथैतानुष्टौ विरूपानालेभृतेतिदीर्घञ्चातिहस्वञ्चातिस्थूलञ्चातिकृशञ्चातिशुक्लञ्चाि तेकृष्णुञ्चातिकुल्वञ्चातिलोमशञ्च । त्रशूद्राऽत्रब्नाह्मणास्ते प्राजापत्याः । मागुधः पुँशुली कितुवः क्लीबोशूद्राऽत्रब्नाह्मणास्ते प्राजापत्याः २२ इति त्रिंशोऽध्यायः

# **ग्र**थैकत्रिंशोऽध्यायः

सुहस्रेशीर्षा पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात् । स भूमि: सुर्वते स्पृत्वात्येतिष्ठदशाङ्गुलम् १

पुरुष एवेद१ सर्वंबद्धतंबद्धं भाव्यम् । उतामृतुत्वस्येशानो बदन्नेनातिरोहित २

एतावनिस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूर्रषह । पादौस्य विश्वी भूतानि त्रिपादस्यामृतेन्द्रिव ३

त्रिपादूर्ध्वऽउदैत्पुर्रष्ट पादौस्येहार्भवृत्पुर्न÷ । ततो विष्वुङ्युक्रामत्साशनानशुनेऽत्रुभि ४

ततौ विराडंजायत विराजोऽत्र्रिधि पूर्रषः । स जातोऽत्रत्यंरिच्यत पृश्चाद्भिमथौ पुरः ४

तस्मद्यिज्ञात्सर्विहुतुहं सम्भृतम्पृषदुाज्यम् । पुशूँस्ताँश्चेके वायुव्यानारुगया ग्राम्याश्च वे ६

तस्मौद्यज्ञात्सर्वृहुतुऽऋच्हं सामीनि जज्ञिरे । छन्दों ऐसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मौदजायत ७

तस्मादश्वीऽग्रजायन्तु ये के चौभयादेतह । गावौ ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मीज्ञाताऽग्रीजावर्य÷ ५ तँषुज्ञम्बुर्हिषु प्रौचुन्पुरुषञ्जातमंग्रतः । तेनं देवाऽत्र्ययजन्त साध्याऽत्रृषयश्च वे ६

यत्पुर्रेषुँव्यदेधिः कतिधा व्यकल्पयन् । मुखिङ्किमेस्यासीत्किम्बाह् किमुरू पादाऽउच्येते १०

ब्राह्मणोस्य मुर्खमासीद्वाहू राजन्य÷ कृत? । ऊरू तर्दस्य यद्वैश्यं÷ पुद्धा ७ शूद्रोऽत्र्यंजायत ११

चुन्द्रमा मनेसो जातश्चन्नोहं सूर्योऽग्रजायत । श्रोत्रोद्घायश्चे प्राणश्च मुखोद्दिग्नरंजायत १२

नाभ्योऽस्रासीदुन्तरिच्च शीर्ष्णो द्यौश समेवर्तत । पुद्धाम्भूमिर्दिशुं श्रोत्रात्तथा लोकार्॥ऽस्रीकल्पयन् १३

यत्पुरुषेग हुविषां देवा युज्ञमतेन्वत । वुसुन्तोस्यासीदाज्यंङ्गीष्मऽडुध्मः शुरद्धविः १४

सुप्तास्यासन्परिधयुस्त्रिश् सुप्त सुमिर्ध÷ कृताश् । देवा यद्यज्ञन्तन्वानाऽत्रब्रबिधन्पुरुषम्पुशुम् १४

युज्ञेने युज्ञमेयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसिन् । ते हु नाकम्महिमाने÷ सचन्तु यत्रु पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः १६

म्रुद्धः सम्भृतः पृथिव्यै रसांच विश्वकर्मगुः समेवर्तताग्रे । तस्य त्वष्टां विदर्धदूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानुमग्रे १७ वेदाहमेतम्पुर्रषम्महान्तमादित्यवर्गुन्तमसह पुरस्तीत् । तमेव विदित्वाति मृत्युमैति नान्यः पन्था विद्यतेयेनाय १८

प्रजापितश्चरति गर्भेऽत्रुन्तरजीयमानो बहुधा विजीयते । तस्य योनिम्परिपश्यन्ति धीरास्तरिमन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वी १६

यो देवेभ्यंऽत्रातपंति यो देवानांम्पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमी रुचाय ब्राह्मये २०

रुचम्ब्राह्मञ्जनयन्तो देवाऽत्रम्ये तदेब्रवन् । यस्त्वैवम्ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवाऽत्रमसन्वरी २१

श्रीर्श्च ते लुद्धमीश्च पबर्चावहोरात्रे पार्श्च नर्चत्राणि रूपमुश्चिनौ व्यात्तम्। । इष्णानिषाणामम्मेऽडषाण सर्वलोकम्मेऽडषाण २२

इष्णिनिषागामुम्मेऽइषाग सर्वलोकम्मेऽइषाग २२ इत्येकत्रिंशोऽध्यायः

## म्रथ द्वात्रिंशोऽध्याय<u>ः</u>

तदेवाग्निस्तदीदित्यस्तद्घायुस्तदे चुन्द्रमीह । तदेव शुक्रन्तद्ब्रह्म ताऽन्रापुह स प्रजापेतिह १

सर्वे निमेषा जिज्ञिरे विद्युत्हं पुरुषादिधि । नैनेमूर्ध्वन्न तिर्वञ्चन मध्ये परिजग्रभत् २

न तस्यं प्रतिमाऽत्र्रस्ति यस्य नामं मृहद्यशं÷ । हिरुरायुगुर्भऽइत्येष मा मां हिहसीदित्येषा यस्मान्न जातऽइत्येष? ३ गलितमन्त्राः--

हिर्रायुगुर्भः समेवर्त्ताग्रे भूतस्ये जातः पित्रिकेऽत्रासीत् । स दोधार पृथिवीन्द्यामुतेमाङ्कस्मै देवाये हिवषो विधेम ॥ यः प्रांगुतो निमिष्ठतो महित्वैकुऽइद्राजा जर्गतो बुभूवे । यऽईशेऽत्रुस्य द्विपद्श्चतुष्पद्दं कस्मै देवाये हिवषो विधेम ॥ यस्येमे हिमवेन्तो महित्त्वा यस्ये समुद्रह रसयो सहाहः । यस्येमाः प्रदिशो यस्ये बाहू कस्मै देवाये हिवषो विधेम ॥ यऽत्रात्मुदा बेलुदा यस्य विश्वेऽउपासेते प्रशिषुँयस्ये देवाः । यस्ये छायामृतुँयस्ये मृत्युः कस्मै देवाये हिवषो विधेम ॥ मा मो हिहसीजनिता यः पृथिव्या यो वा दिवेह सत्यर्धमां व्यानेट्

यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जजानु कस्मै देवायं हिवर्षा विधेम ॥ यस्मान्न जातः परीऽत्रुन्नचोऽत्रस्ति यऽत्रांविवेशु भुवनानि विश्वां । प्रजापितिः प्रजयां सहररागस्त्रीणि ज्योती ऐषि सचते स षौडुशी ॥ इन्द्रेश्च सुमाड्वरुंगश्च राजा तौ ते भुचर्श्वक्रतुरग्रंऽएतम् । तयोर्हमन् भुचम्भेचयाम् वाग्देवी जुंषागा सोमस्य तृप्यतु सह प्रागेन स्वाहां ॥ एषो हं देव? प्रदिशोनु सर्वाह पूर्वो ह जात? सऽउ गर्भेऽग्रुन्त? । सऽएव जात? स जेनिष्यमांगह प्रत्यङ्जनांस्तिष्ठति सुर्वतौमुखह ४

यस्मजातन्न पुरा किञ्चनैव यऽत्रांबिभूव भुवनानि विश्वां । प्रजापितिः प्रजयां सहररागस्त्रीणि ज्योतीं ऐषि सचते स षौडुशी ४

बेनु द्यौरुग्रा पृथिवी चं दृढा बेनु स्व स्तिभ्तँबेनु नार्क÷ । बोऽग्रुन्तरिन्ने रर्जसो विमानुह कस्मैं देवार्य हिवर्षा विधेम ६

यङ्क्रन्दंसीऽग्रवंसा तस्तभानेऽग्रभ्यै चैताम्मनंसा रेजमाने । यत्राधि सूरऽउदितो विभाति कस्मै देवायं हिवषां विधेम । ग्रापो ह यहूंहतीर्यश्चिदापं÷ ७ गिलतमन्त्रो -- ग्रापो ह यहूंहतीर्विश्चमायुन्गर्भन्दधीना जुनयंन्तीरग्निम् । ततो देवाना ऐ समेवर्ततासुरेक्हं कस्मै देवायं हिवषां विधेम ॥ यश्चिदापो महिना पुर्यपंश्यद्द चुन्दधीना जुनयंन्तीर्युज्ञम् । यो देवेष्वधि देवऽएकऽग्रासीत्कस्मै देवायं हिवषां विधेम ॥ यो देवेष्वधि देवऽएकऽग्रासीत्कस्मै देवायं हिवषां विधेम ॥

वेनस्तत्पंश्युन्निहितुङ्गुहा सद्यत्र विश्वम्भवृत्येकेनीडम् । तस्मिन्निदह सञ्च वि चैति सर्वृह सऽत्र्योतुः प्रोतश्च विभूश प्रजास् ५

प्र तद्वीचेदुमृतुन्नु विद्वान्गेन्धुर्वो धामु विभृतुङ्गुहा सत् । त्रीर्णि पदानि निहिता गुहस्य यस्तानि वेदु स पितुः पितासेत् ६

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धार्मानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यत्रं देवाऽत्रुमृतंमानशानास्तृतीये धार्मनुध्यैरयन्त १०

पुरीत्यं भूतानि पुरीत्यं लोकान्पुरीत्य सर्वा÷ प्रदिशो दिशेश । उपस्थायं प्रथमुजामृतस्यात्मनात्मानम्भिसंविवेश ११

परि द्यावीपृथिवी सद्यऽइत्वा परि लोकान्परि दिश्हं परि स्व÷ । त्रमृतस्य तन्तुंवितेतंविचृत्य तदेपश्यत्तदेभवृत्तदोसीत् १२

सर्दस्पितमञ्जीतिम्प्रयमिन्द्रस्य काम्येम् । सिनम्मेधामयासिषु ऐस्वाही १३ याम्मेधान्देवगुराशे पितर्रश्चोपासिते । तया मामुद्य मेधयाग्ने मेधाविनङ्करु स्वाही १४

मेधाम्मे वर्रणो ददातु मेधामुग्निः प्रजापितिः । मेधामिन्द्रेश्च वायुश्च मेधान्धाता देदातु मे स्वाही १४

इदम्मे ब्रह्मं च चुत्रञ्चोभे श्रियंमश्नुताम् । मियं देवा दंधतु श्रियुमुत्तमान्तस्यै ते स्वाहां १६ इति द्वात्रिंशोऽध्यायः

### ग्रथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः

ग्रुस्याजरासो दुमामुरित्राऽग्रुर्चद्भमासोऽग्रुग्नर्य÷ पावुकाः । श्रितीचर्य÷ श्रात्रासौ भुरुएयवौ वनुर्षदौ वाुयवो न सोमहि १

हरेयो धूमकैतवो वार्तजूताऽउप द्यवि । यतन्ते वृथेगुग्नयं÷ २

यजो नो मित्रावर्रणा यजो देवार्गं। ऽत्रमृतम्बृहत् । त्रम्रो यद्यि स्वन्दर्मम् ३

युक्त्वा हि देवहूर्तमाु२ँ॥ऽग्नश्वी२ँ॥ऽग्नग्ने रथीरिव । नि होती पूर्व्यः सेदह ४

त्रीरि शता त्री सहस्रारियमिन्त्रिः शर्च देवा नर्व चासपर्वन् । स्रोचेन्घृतेरस्तृं गन्ब हिर्रस्माऽस्रादिद्धोतारुन्न्यसादयन्त ७

मूर्धानेन्द्रिवोऽत्रेर्रितम्पृथिव्या वैश्वानुरमृतऽत्रा जातमुग्निम् । कुविह सुम्राजुमितिथिञ्जनीनामासन्ना पात्रेञ्जनयन्त देवाः ५

म्रुग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्दविगुस्युर्विपुन्यया ।

समिद्धहं शुक्रऽत्राहितहं ६

विश्वेभिहं सोम्यम्मध्वग्नऽइन्द्रेग वायुनी । पिर्बा मित्रस्य धार्मभिहं १०

म्रा यदिषे नृपितन्तेज्ऽम्रानुट्शुचि रेतो निषिक्तन्द्यौरभीके । म्रुग्निः शर्धमनवृद्यंषुवानि सवाध्यञ्जनयत्सूदर्यच्च ११

त्रमें शर्ध महते सौभेगाय तर्व द्युम्नान्यृत्तमानि सन्तु । सञ्जीस्पृत्यृः सुयमुमाकृंगुष्व शत्रूयतामुभितिष्ठा महांऐसि १२

त्वा ७ हि मुन्द्रतेममर्कशोकैर्ववृमहे महि नुहं श्रोष्येग्ने । इन्द्रन्न त्वा शर्वसा देवता वायुम्पृंगन्ति राधसा नृतेमाहं १३

त्वेऽग्रेग्ने स्वाहृत प्रियासं÷ सन्तु सूरयं÷ । युन्तारो ये मुघवानो जनानामूर्वान्दयन्तु गोनाम् १४ श्रुधि श्रुत्कर्ण् विह्निभिर्देवैरेग्ने सुयाविभिहं । ग्रासीदन्तु बुर्हिषि मुत्रोऽग्रेर्युमा प्रतिर्वावागोऽग्रध्वुरम् १४

विश्वेषामदितिर्यज्ञियोनाँविश्वेषामितिथिर्मानुषागाम् । स्रुग्निर्देवानामवेऽस्रावृगानः स्रुमृडीको भेवतु जातवेदाः १६

महोऽत्रुग्नेश सीमधानस्य शर्मरयनीगा मित्रे वर्रणे स्वस्तये । श्रेष्ठे स्याम सवितुश सवीमनि तद्देवानामवीऽत्रुद्या वृंगीमहे १७

ग्रापेश्चित्पप्यु स्तुर्यो न गावो नर्चनृतञ्जीरुतारेस्तऽइन्द्र ।

याहि वायुर्न नियुतौ नोऽत्रच्छा त्वह हि धीभिर्दयेसे वि वाजीन् १८

गावुऽउपवितावृतम्मुही युज्ञस्य रुप्सुदी । उभा कर्णा हिर्गययी १६

यद्द्य सूरऽउदितेनीगा मित्रोऽत्रीर्यमा । सुवाति सविता भर्ग÷ २०

म्रा सुते सिञ्चत् श्रियृह् रोदेस्योरिभृश्रियंम् । रसा दंधीत वृष्भम् । तम्प्रत्नथायंवेनः २१ गिलतमन्त्रौ --तम्प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिम्बर्हिषदं ८ स्वर्विदंम् । प्रतीचीनंवृजनन्दोहसे धृनिमाशुञ्जयंन्तमनु यासु वर्धसे ॥ म्रुयंवेनश्चीदयृत्पृिश्चनगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । इममुपा ८ सोङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रां मृतिभी रिहन्ति ॥

त्रुगतिष्ठंन्तम्परि विश्वेऽत्रभूष्ठिकृयो वसानश्चरति स्वरौचिहं । महत्तद्वष्णोऽत्रसुरस्य नामा विश्वरूपोऽत्रुमृतानि तस्थौ २२

प्र वौ मुहे मन्देमानायान्ध्सोर्चा विश्वानराय विश्वाभुवै । इन्द्रेस्य यस्य सुमेखृह सहो महि श्रवौ नृम्णञ्च रोदेसी सपुर्वते÷ २३

बृहन्निद्धिध्मऽएषाम्भूरि शुस्तम्पृथुः स्वर्रः । वेषामिन्द्रो युवा सर्वा २४ इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विश्वेभिः सोमुपर्वभिः । मुहारं॥ऽत्र्र्यभिष्टिरोजंसा २४

इन्द्रौ वृत्रमेवृणोच्छर्धनीतिह प्र मायिनीममिनाद्वर्पणीतिह । ग्रहन्व्यहसमुशध्यवनेष्वाविर्धेनीऽग्रकृणोद्राम्याणीम् २६

कुतुस्त्विमिन्द्र माहिन्हं सन्नेकी बासि सत्पते किन्तिऽइत्था । सम्पृच्छसे समरागः शुभानैर्वोचेस्तन्नी हरिवो वर्त्तेऽत्रुस्मे । महाराँऽइन्द्रो वऽत्रोजिसा कुदाचुन स्तुरीरेसि कुदाचुन प्रयुच्छिसि २७

गिलतमन्त्राः -महार्गं। ऽइन्द्रो वऽत्रोजिसा पुर्जन्यौ वृष्टिमार्गं। ऽईव ।
स्तोमैर्वृत्सस्य वावृधे ॥
कुदाचन स्तुरीरेसि नेन्द्रे सश्चसि दाशुषे ।
उपोपेन्नु मेघवृन्भूयुऽइन्नु ते दानेन्द्रेवस्य पृच्यते ॥
कुदाचन प्रयुच्छस्युभे निपासि जन्मेनी ।
तुरीयादित्य सर्वनन्तऽइन्द्रियमातिस्थावमृतेन्दिव ॥

त्रा तत्तेऽइन्द्रायवे÷ पनन्ताभि यऽऊर्वङ्गोमेन्तुन्तितृत्सान् । सुकृत्स्वॢँये पुरुपुत्राम्मुही७ सुहस्त्रधाराम्बृहुतीन्दुदुं चन् २८

डुमान्ते धियम्प्रभेरे मुहो मुहीमुस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तंऽग्रानुजे । तमृत्सुवे चे प्रसुवे चे सासुहिमिन्द्रेन्द्रेवासुह शर्वसामदुन्नन् २६ विभाड्बृहित्पेबतु सोम्यम्मध्वायुर्दर्धद्यज्ञपेतावविह्नुतम् । वार्तजूतो योऽस्रीभरचेति त्मना प्रजाश् पुंपोष पुरुधा विराजित ३०

उदु त्यञ्जातवैदसन्देवँवेहन्ति केतवे÷ । दृशे विश्वीय सूर्यम् ३१

वेनो पावकु चर्चसा भुरुगयन्तुञ्जना२ँ॥ऽत्र्रन्ते । त्वॅवैरुणु पश्येसि ३२

दैव्यविध्वर्बूऽस्रागितृहु रथेनु सूर्वत्वचा । मध्वी युज्ञह समीञ्जाथे । तम्प्रतथायँवेनश्चित्रन्देवानीम् ३३

गिलतमन्त्राः -तम्प्रत्नथी पूर्वथी विश्वथेमथी ज्येष्ठतितिम्बिहिषदे ए स्विविदेम् ।
प्रतीचीनँवृजनेन्दोहसे धृनिमाशुञ्जयेन्तमनु यासु वर्धसे ॥
स्र्यवेनश्चीदयुत्पृष्टिनगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने ।
इममुपा ए सेङ्गमे सूर्वस्य शिशुन्न विप्रा मृतिभी रिहन्ति ॥
चित्रन्देवानामुदेगादनीकुञ्च चुर्मित्रस्य वर्रणस्याग्ने ।
स्राप्रा द्यावीपृथिवीऽस्रन्तरिच्ह सूर्यऽस्रात्मा जर्गतस्तस्थुषेश्च ॥

ग्रा नुऽइडीभिर्विदथें सुशुस्ति विश्वानेरहं सविता देवऽएत । ग्रुपि यथा युवानो मत्सीया नो विश्वञ्जगीदभिपित्वे मीनीषा ३४

यद्द्य कर्च वृत्रह्नुदगांऽत्रुभि सूर्य । सर्वुन्तदिन्द्र ते वशे ३४

# तुरिणविश्वदेशितो ज्योतिष्कृदेसि सूर्व । विश्वमाभासि रोचनम् ३६

तत्सूर्यस्य देवृत्वन्तन्महित्वम्मध्या कर्तोवितितृह सर्ज्ञभार । युदेदयुक्त हरिते÷ सुधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ३७

तन्मित्रस्य वर्रगस्याभिचन्ने सूर्यो रूपङ्करणुते द्योरुपस्थै । ग्रुनुन्तमुन्यद्वर्शदस्य पार्ज÷ कृष्णमुन्यद्धरित्हं सम्भरिन्त ३८

बरमहार्गं। ऽत्रीस सूर्व बडोदित्य मुहार्गं। ऽत्रीस । मुहस्ते सुतो मेहिमा पेनस्यतेद्धा देव मुहार्गं। ऽत्रीस ३६

बट्सूर्य श्रवंसा मुहा२ँ॥ ऽत्रीसि सुत्रा देव मुहा२ँ॥ ऽत्रीसि । मुह्ना देवानामसुर्य÷ पुरोहितो विभु ज्योति्रदीभ्यम् ४०

श्रायेन्तऽइव सूर्यंविश्वेदिन्द्रेस्य भन्नत । वसूनि जाते जनमानुऽस्रोजेसा प्रति भागन्न दीधिम ४१

मुद्या देवाऽउदिता सूर्यस्य निरहहंसः पिपृता निरंवुद्यात् । तन्नो मित्रो वर्रणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं÷ पृथिवीऽउत द्यौ? ४२

त्रा कृष्णेनु रजसा वर्तमानो निवेशयंनुमृतम्मर्त्यञ्च । हिरएययेन सविता रथेना देवो योति भुवनानि पश्येन् ४३

प्रवीवृजे सुप्रया बहिरेषामा विश्पतीव बीरिटऽइयाते ।

विशामुक्तोरुषसं÷ पूर्वहूंतो वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान् ४४

इन्द्रवायू बृहस्पितिम्मित्राग्निम्पूषगुम्भगम् । त्रुदित्यान्मार्रतङ्गुगम् ४५

वर्रग्रह प्राविता भ्विन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि÷ । कर्रतान्नहं सुराधसहं ४६

ग्रिधि नऽइन्द्रेषाँविष्णौ सजात्यानाम् । इता मर्रतोऽग्रिश्वीना । तम्प्रविथायँवेनो ये दैवासुऽग्रा नऽइडीभिर्विश्वेभिः सोम्यम्मध्वोमौसश्चर्षणीधृतः ४७

गलितमन्त्राः -तम्प्रत्तथां पूर्वथां विश्वथेमथां ज्येष्ठतांतिम्बिह्विदं ए स्विर्विदं ।
प्रतीचीनं वृजनेन्दोहसे धृनिमाशु अयंन्तमनु यासु वर्धसे ॥
स्रुयं वृनश्चीदयुत्पृष्टिनगर्भा ज्योतिर्जरायू रजेसो विमाने ।
इमम्पाए संङ्गमे सूर्यस्य शिशु विप्रां मृतिभी रिहन्ति ॥
वे देवासो दिव्येकांदश स्थ पृथिव्यामध्येकांदश स्थ ।
स्रुप्सु चितो महिनेकांदश स्थ ते देवासो यृज्ञमिमञ्जीषध्वम् ॥
स्रा नुऽइडीभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानंरः सिवृता देवऽए्तु ।
स्रिप यथां युवानो मत्स्था नो विश्वञ्जगंदिभिष्ठत्वे मेनीषा ॥
विश्वेभिः सोम्यम्मध्वग्रऽइन्द्रेण वायुनां । पिबां मित्रस्य धामिभः ॥
स्रोमांसश्चर्षणीधृतो विश्वे देवासुऽस्रागंत । दाश्वाएसो दाशुषं स्सुतम् ॥

त्रमुऽइन्द्र वर्रण मित्र देवाहं शर्धहं प्रयेन्त मार्रतोत विष्णो । उभा नासेत्या रुद्रोऽत्रधु मा? पूषा भगुहं सरेस्वती जुषन्त ४८

इन्द्राग्नी मित्रावरुणादिति ए स्व÷ पृथिवीन्द्याम्म्रुत्ह पर्वताराँ ऽत्रुपः । हुवे विष्णुम्पूषगुम्ब्रह्मंगुस्पतिम्भगृन्नु शहसह सवितारमूतये ४६

श्रुस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भर्रहृतौ सुजोषिः । यः शहसति स्तुवृते धार्यि पुजऽइन्द्रेज्येष्ठाऽश्रुस्मा२ँ॥ऽश्रेवन्तु देवाः ४०

त्रुर्वाञ्चीऽत्रुद्या भेवता यजत्राऽत्रा वो हार्दि भर्यमानो व्ययेयम् । त्राध्वेन्नो देवा निजुरो वृकेस्य त्राध्वेङ्कर्तादेवपदौ यजत्राह ५१

विश्वेऽत्रुद्य मुरुतो विश्वेऽऊती विश्वे भवन्त्वुग्नयुरं सिमद्धारं । विश्वे नो देवाऽत्रवसार्गमन्तु विश्वेमस्तु द्रविणुवाजीऽत्रुस्मे ५२

विश्वे देवाहं शृगुतेमह हर्वम्मे येऽग्रुन्तरिन्ने यऽउप द्यवि ष्ठ । येऽग्रीग्निज्जाऽउत वा यजेत्राऽग्रासद्यास्मिन्बर्हिषि मादयध्वम् ४३

देवेभ्यो हि प्रथमंष्ठज्ञियेभ्योमृतुत्वह सुवसि भागमुत्तमम् । त्रादिद्दामानह सवितुर्व्यूर्णुषेनूचीना जीविता मानुषेभ्यह ५४

प्र वायुमच्छो बृहुती मेनीषा बृहर्द्रयिंविश्ववीरः रथुप्राम् । द्युतद्योमा नियुत्हं पत्येमानहं कुविश कुविमियत्तसि प्रयज्यो ४४ इन्द्रवायूऽडुमे सुताऽउपु प्रयोभिरागीतम् । इन्देवो वामुशन्ति हि ४६

मित्रह हीवे पूतर्द चुँवर्रगञ्च रिशार्दसम् । धिर्यङ्घृताची 🕑 सार्धन्ता ४७

दस्री युवाकेवह सुता नासेत्या वृक्तबेर्हिषह । ग्रायतिह रुद्रवर्तनी । तम्प्रबथायँवेनश् ४८

गिलतमन्त्रौ --तम्प्रत्नथां पूर्वथां विश्वथेमथां ज्येष्ठतांतिम्बिह्षदं ए स्वृविदेम् । प्रतीचीनंवृजनेन्दोहसे धुनिमाशुञ्जयन्तमनु यासु वर्धसे ॥ स्र्यवेनश्चोदयुत्पृष्टिनगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । इममुपा ए सङ्गमे सूर्वस्य शिशुन्न विप्रां मृतिभी रिहन्ति ॥

विदद्यदी सुरमो रुग्गमद्रेमीहि पार्थ÷ पूर्व्याः सुध्यकः । स्रम्नेत्रयत्सुपद्यचीरागामच्छा रविम्प्रथमा जीन्ती गौत् ४६

नुहि स्पशुमविदन्नन्यमुस्माद्वैश्वानुरात्पुरऽएतारेमुग्ने? । एमेनमवृधनुमृताऽत्रमेत्यवैश्वानुरङ्गेत्रीजत्याय देवा? ६०

उग्रा विघुनिना मृधेऽइन्द्राग्नी हेवामहे । ता नौ मृडातऽईदृशे ६१ उपस्मि गायता नरुः पर्वमानायेन्देवे । स्रुभि देवाराँ।ऽइयेचते ६२

ये त्वीहिहत्ये मघवुन्नवीर्धन्ये शाम्ब्रि हिरवो ये गविष्टो । ये त्वी नूनमेनुमदीन्तु विप्राह पिबेन्द्र सोमृह सगैगो मुरुद्धि÷ ६३

जिनेष्ठाऽउग्रश् सहसे तुराये मुन्द्रऽग्रोजिष्ठो बहुलाभिमानह । ग्रविधिन्निन्द्रेम्मुरुतिश्चिदत्रे माता बह्यीरन्दुधनुद्धिनिष्ठा ६४

त्रा तू नेऽइन्द्र वृत्रहनुस्माकेमुर्धमागेहि । मुहान्मुहीभिकुतिभि÷ ६४

त्विमिन्द्र प्रतूर्तिष्वुभि विश्वाऽत्रसि स्पृधे÷ । त्रुशुस्तिहा जीनुता विश्वतूरीस् त्वन्तूर्यं तरुष्यतः ६६

त्रमुं ते शुष्मेन्तुरयेन्तमीयतुः चोगी शिशुन्न मातरी । विश्वसिते स्पृधं÷ श्नथयन्त मुन्यवै वृत्रँषदिन्द्र तूर्वसि ६७

युज्ञो देवानाम्प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृड्यन्तं÷ । त्रा वोर्वाची सुमृतिर्ववृत्यादुश्होश्चिद्या वीरवोवित्तरासंत् ६८

त्रदेन्धेभिहं सवितहं पायुभिष्ट्वह शिवेभिरद्य परिपाहि नो गर्यम् । हिरंगयजिह्नहं सुवितायु नव्येसे रच्चा मार्किनीऽत्रुघर्शहसऽईशत ६६

प्रवीरया शुचेयो दिद्ररे वामध्वर्षुभिर्मध्मन्तः सुतासं÷ । वहं वायो नियतौ याह्यच्छा पिबां सुतस्यान्धंसो मदीय ७० गावुऽउपवितावृतम्मुही युज्ञस्ये रप्सुदी । उभा कर्गा हिर्गययी ७१

कार्व्ययोराजानेषु क्रत्वा दर्चस्य दुरोगे । रिशार्दसा सुधस्थुऽन्रा ७२

दैव्यविध्वर्षूऽग्रागितृहु रथेनु सूर्यत्वचा । मध्वा युज्ञह समीञ्जाथे । तम्प्रबथायँवेन? ७३

गिलतमन्त्रौ --तम्प्रत्नथां पूर्वथां विश्वथेमथां ज्येष्ठतांतिम्बिह्षदं ए स्वृविदेम् । प्रतीचीनंवृजनेन्दोहसे धुनिमाशुञ्जयंन्तमनु यासु वर्धसे ॥ स्र्यवेनश्चीदयुत्पृष्टिनगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । इममुपा ए सेङ्गमे सूर्वस्य शिशुन्न विप्रां मृतिभी रिहन्ति ॥

तिरुश्चीनो विर्ततो रिश्मरेषामुधः स्विदासी३दुपरि स्विदासी३त् । रेतोधाऽत्र्यासन्महिमानेऽत्र्यासन्त्स्वुधाऽत्रुवस्तात्प्रयेतिह पुरस्तीत् ७४

त्रा रोदंसीऽत्रपृणुदा स्वर्महज्जातँयदैनमुपसोऽत्रधारयन् । सोऽत्रध्वरायु परिणीयते कुविरत्यो न वार्जसातये चनौहितः ७४

उक्थेभिर्वृत्रहन्तमा या मेन्दाना चिदा गिरा । ग्राङ्गूषेराविवासतह ७६ उप नह सूनवो गिरे÷ शृगवन्त्वमृतस्य वे । सुमृडीका भवन्तु नह ७७

ब्रह्मािश मे मृतयुरं शृह सुतासुरं शुष्मेऽइयर्ति प्रभृतो मेऽत्र्राद्रि÷ । ग्राशासते प्रतिहर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतुस्ता नोऽग्रच्छी ७८

त्रमुत्तुमा ते मघवुन्निकुर्नु न त्वाविश्ं।ऽत्रस्ति देवता विदिनिहं । न जार्यमानो नशिते न जातो यानि करिष्या कृरणहि प्रवृद्ध ७६

तदिदसि भुवनिषु ज्येष्ठँयतौ जुज्ञऽउग्रस्त्वेषनृम्णहः । सुद्यो जज्ञानो निरिंगाति शत्रूननु यँविश्वे मदन्त्यूमहः ५०

इमाऽउ त्वा पुरूवसो गिरौ वर्धन्तु या मर्म । पावुकवर्णाह शुचैयो विपश्चितोभि स्तोमैरनूषत ५१

यस्यायंविश्वऽत्रार्यो दासं÷ शेवधिपाऽत्रुरिः । तिरश्चिदुर्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सोऽत्रीज्यते रुयिः ५२

ग्रुयः सहस्रुमृषिभिः सहस्कृतः समुद्रऽईव पप्रथे । सुत्यः सोऽग्रस्य महिमा गृंगुं शवी युज्ञेषुं विप्रराज्ये ५३

त्रदंब्धेभिः सवितः पायुभिष्टश्च शिवेभिरद्य परिपाहि नो गर्यम् । हिरंगयजिह्नः सुवितायु नव्येसे रच्चा मार्किर्नोऽत्रुघर्शश्सऽईशत ५४

त्रा नौ युज्ञन्दिविस्पृशुँवायौ याहि सुमन्मि ।

म्रुन्तः पुवित्रीऽउपरि श्रीगानोयः शुक्रोऽम्रीयामि ते ५४

इन्द्रवायू सुंसुन्दृशां सुहवेह हेवामहे । यथां नुहं सर्वुऽइजनीनमीवः सुङ्गमें सुमनाऽत्रसंत् ५६

त्राधीगुत्था स मर्त्य÷ शशुमे देवतीतये । यो नूनिम्मुत्रावर्रणावृभिष्टियऽत्राचुक्रे हुव्यदीतये ५७

त्र्यायतिमुपेभूषतम्मध्वे÷ पिबतमश्विना । दुग्धम्पयो वृषणा जेन्यावसू मा नौ मर्धिष्टुमार्गतम् ८८

प्रैतु ब्रह्मंगुस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । ग्रच्छो वीरन्नर्थम्पङ्किरोधसन्देवा युज्ञन्नयन्तु नः ५६

चुन्द्रमोऽत्रुप्स्वॢन्तरा सुंपुर्गो धावते दिवि । रुयिम्पुशङ्गम्बहुलम्पुंरुस्पृहुहृ हरिरेति कनिक्रदत् ६०

देवन्देवुँवोवेसे देवन्देवमुभिष्टेये । देवन्देवह हवेमु वाजसातये गृगन्ती देव्या धिया ६१

दिवि पृष्टोऽत्ररोचतामिर्वैश्वान्रो बृहन् । दमयो वृधानऽत्रोजेसा चनौहितो ज्योतिषा बाधते तमे÷ ६२

इन्द्रिमीऽस्रपादियम्पूर्वागित्पुद्वतीभ्यहं । हित्वी शिरौ जि्ह्नया वार्वदुञ्चरित्तिहृशत्पुदान्येक्रमीत् ६३ देवासो हिष्मा मर्नवे समन्यवो विश्वे साकः सर्गतयह । ते नौऽत्रम्रद्य तेऽत्रपुरन्तुचे तु नो भवन्तु वरिवोविदे÷ ६४

त्रपाधमदुभिशस्तीरशस्तिहाथेन्द्रौ द्युम्नचार्भवत् । देवास्तऽइन्द्र सुरूयार्यं वेमिरे बृहंद्धानो मरुंद्रग्र ६४

प्र वुऽइन्द्रीय बृहुते मर्रुतो ब्रह्मीर्चत । वृत्रह हेनति वृत्रहा शुतक्रेतुर्वजेंग शुतपेर्वणा ६६

म्रुस्येदिन्द्रौ वावृधे वृष्णयुह् शवो मदै सुतस्य विष्णिवि । म्रुद्या तमस्य महिमानेमायवोनुष्टुवन्ति पूर्वथी । इमाऽउ त्वा यस्यायम्यह सहस्रमुर्ध्वऽऊ षु र्ण÷ ६७

गिलितमन्त्राः -इमाऽउं त्वा पुरूवसो गिरौ वर्धन्तु या मर्म ।
पावकर्वणिं शुचैयो विपश्चितोभि स्तोमैरनूषत ॥
यस्यायँविश्वऽत्रार्यो दासं÷ शेविधपाऽत्रुरिः ।
तिरश्चिद्वे रुशमे पवीरिव तुभ्येत्सोऽत्रंज्यते रियः ॥
ग्रुयः सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्रऽईव पप्रथे ।
सत्यः सोऽत्रंस्य महिमा गृंणे शवी युज्ञेषे विप्रराज्ये ॥
ऊर्ध्वऽऊ षु र्णऽऊतये तिष्ठा देवो न संविता ।
ऊर्ध्वो वार्जस्य सनिता यदुञ्जिभिर्वाघिद्विर्विह्नयामहे ॥
इति त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः

## त्र्यथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः

यजाग्रेतो दूरमुदैति दैवन्तर्दु सुप्तस्य तथैवैति । दूरङ्गमञ्जयोतिषाञ्जयोतिरेकन्तन्मे मर्न÷ शिवसिङ्कल्पमस्तु १

वेन कर्मारयपसौ मनीषिशौ युज्ञे कृरवन्ति विदर्थेषु धीरहः । यदंपूर्वयुद्धमुन्तः प्रजानान्तन्मे मर्न÷ शिवसंङ्कल्पमस्तु २

यत्प्रज्ञानेमुत चेतो धृतिश्च यज्जचोतिरन्तरमृतेम्प्रजास् । यस्मान्नऽत्रमृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मर्न÷ शिवस॑ङ्कल्पमस्तु ३

वेनेदम्भूतम्भुवेनम्भविष्यत्परिगृहीतमुमृतेनु सर्वम् । वेने युज्ञस्तायते सुप्तहोता तन्मे मर्न÷ शिवसिङ्कल्पमस्तु ४

यस्मिन्नृच्हं साम् यर्जू 🗸 ष्ठि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यस्मिश्चित्तः सर्वमोर्तम्प्रजानान्तन्मे मर्नः शिवसिङ्कल्पमस्तु 🗴

सुषारिथरश्वनिव यन्मेनुष्यान्नेनीयतेभीश्विभिर्वाजिनेऽइव । हृत्प्रतिष्ठुँयदेजिरञ्जविष्ठन्तन्मे मर्न÷ शिवसेङ्कल्पमस्तु ६ पितुन्नु स्तोषम्मुहो धर्मागुन्तविषीम् । यस्ये त्रितो व्योजसा वृत्राविपर्वमुद्येत् ७

ग्रन्विदेनुमते त्वम्मन्यसि शर्च नस्कृधि । क्रत्वे दत्त्तीय नो हिनु प्र गुऽन्नायूं ∵षि तारिष्ह ५

त्रमुं नोद्यानुमितिर्युज्ञन्देवेषुं मन्यताम् ।

त्रुग्निश्च हव्यवाहेनो भवतन्दाशुषे मर्य÷ ६

सिनीवालि पृथेष्टुके या देवानामसि स्वसी । जुषस्वे हुव्यमाहेतम्प्रजान्देवि दिदिङ्गि नहं १०

पर्च नुद्ध÷ सरेस्वतीुमपियन्ति सस्त्रीतसह । सरेस्वती तु पेञ्चधा सो देशेभेवत्सुरित् ११

त्वमीग्ने प्रथमोऽत्रङ्गिराऽत्रृषिर्देवो देवानीमभवह शिवश सर्वा । तर्व वृते कुवयौ विद्यनापुसोजीयन्त मुरुतो भ्राजीदृष्टयह १२

त्वन्नोऽत्र्रम्भे तर्व देव पायुभिर्मुघोनो रत्न तुन्वश्च वन्द्य । त्राता तोकस्य तर्नये गर्वामुस्यिनिमेषुहु रत्नीमागुस्तर्व बुते १३

उत्तानायामवंभरा चिकित्वान्त्सुद्यः प्रवीता वृषंगञ्जजान । ग्रुरुषस्तूपो रुशंदस्य पाजुऽइडायास्पुत्रो वयुनेजनिष्ट १४

इडीयास्त्वा पुदे वयन्नाभी पृथिव्याऽत्र्रिधि । जातेवेदो निधीमुह्यग्ने हुव्याय वोढेवे १५ प्रमेन्महे शवसानाये शूषमोङ्गूषङ्गिर्वणसेऽत्र्रङ्गिरुस्वत् । सुवृक्तिभि स्तुवृतऽत्रृीग्मयायार्चामार्कन्नरे विश्रुताय १६

प्रवौ मुहे मिहु नमौ भरध्वमाङ्गूष्यह शवसानाय साम । वेनौ नुहं पूर्वे पितर्र÷ पदुज्ञाऽत्र्यर्चन्तोऽत्र्यङ्गिरसो गाऽत्रविन्दन् १७

इच्छन्ति त्वा सोम्यासुहं सर्वायहं सुन्विन्ति सोमुन्दर्धित प्रयोऐसि ।

तितिचन्तेऽत्रभिशस्तिञ्जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रेकेतः १८

न ते दूरे पेरमा चिद्रजा ऐस्या तु प्रयोहि हरिवो हरिभ्याम् । स्थिरायु वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता ग्रावणिहं समिधानेऽत्रुग्नौ १६

त्रषिढं युत्सु पृतेनासु पिप्रिं स्वर्षामुप्साँवृजनेस्य गोपाम् । भुरेषुजां सेु चितिः सुश्रवसञ्जयन्तन्त्वामनुमदेम सोम २०

सोमौ धेनुह सोमोऽत्रर्वन्तमाशुह सोमौ वीरङ्कर्मग्यन्ददाति । सादुन्यॅविद्थ्यह सुभेयेम्पितृश्रवेणॅंयो ददोशदस्मै २१

त्वमिमाऽत्र्योर्षधीहं सोम् विश्वास्त्वमुपोऽत्र्रजनयस्त्वङ्गाः । त्वमातृतन्थोर्वुन्तरिचुन्त्वञ्जयोतिषा वि तमौ ववर्थ २२

देवेने नो मनेसा देव सोम रायो भागह संहसावनुभियुध्य । मा त्वातेनुदीशिषे वीर्षस्योभयैभ्यहं प्रचिकित्सा गविष्टी २३

म्रष्टो व्यंख्यत्कुकुर्भ÷ पृथिव्यास्त्री धन्व योजेना सप्त सिन्धून् । हिरुरयात्तः संविता देवऽम्रागाद्दधद्रत्तं दाशुषे वार्याणि २४

हिरंगयपाणि सविता विचेर्षणिरुभे द्यावीपृथिवीऽस्रुन्तरीयते । स्रपामीवाम्बाधेते वेति सूर्यमुभि कृष्णेनु रजसा द्यामृंगोति २५

हिर्रगयहस्तोऽत्रस्रेरहं सुनीथः स्नुमृडीकः स्ववी यात्ववाङ् । त्रुपसेधनुत्तसौ यातुधानानस्थाद्देवः प्रतिदोषङ्गणानः २६ वे ते पन्थिह सवितह पूर्व्यासीरेगवह सुकृताऽस्रुन्तरिचे । तेभिनीऽस्रद्य पृथिभि÷ सुगेभी रची च नोऽस्रिधी च ब्रूहि देव २७

उभा पिंबतमिश्वनोभा नुहं शर्म यच्छतम् । ग्रुविद्रियाभिरूतिभि÷ २८ ग्रुप्रस्वतीमिश्वना वार्चमुस्मे कृतन्नो दस्ना वृषणा मनीषाम् । ग्रुद्युत्येवसे निह्नये वाँवृधे चे नो भवतुँवाजसातौ २६

द्युभिरुक्तुभिहं परिपातमुस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभीगभिहं । तन्नी मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिहं सिन्धुं÷ पृथिवीऽउत द्यौ? ३०

त्रा कृष्णेनु रर्जसा वर्तमानो निवेशयंनुमृतम्मर्त्यञ्च । हिरुराययेन सिवता रथेना देवो योति भुवनानि पश्येन् ३१

ग्रा रित्र पर्थिवृह रर्ज÷ पितुरिप्रायि धामिभिह । दिवश सदि सित्र बृहती वितिष्ठसुऽग्रा त्वेषँवर्तते तमे÷ ३२

उषुस्तञ्चित्रमार्भरास्मभ्यँवाजिनीवति । वेर्न तोकञ्च तर्नयञ्च धार्महे ३३

प्रातर्गिम्प्रातरिन्द्रेह हवामहे प्रातर्मित्रावर्रणा प्रातरश्विनी । प्रातर्भगम्पूषगुम्ब्रह्मगुस्पतिम्प्रातश्सोममुत रुद्रह हुवेम ३४

प्रातुर्जितुम्भर्गमुग्रह हेवेम व्यम्पुत्रमिदतेर्यो विधर्ता । त्राधिश्चिद्यम्मन्यमानस्तुरश्चिद्राजी चिद्यम्भर्गम्भुत्तीत्याहे ३४ भगु प्रगौतुर्भगु सत्येराधो भगेमान्धियुमुदेवा दर्दन्नहः । भगु प्र नौ जनयु गोभि्रश्वैर्भगु प्र नृभिर्नृवन्ते÷ स्याम ३६

उतेदानीम्भगवन्तः स्यामोत प्रीपुत्वऽउत मध्येऽग्रह्मीम् । उतोदिता मघवन्सूर्यस्य व्यन्देवानि सुमृतौ स्याम ३७

भगेऽएव भगेवा२ँ॥ऽत्रस्तु देवास्तेने व्यम्भगेवन्तहं स्याम । तन्त्वो भगु सर्वऽइजोहवीति स नौ भग पुरऽएता भेवेह ३८

सर्मध्वरायोषसौ नमन्त दधिक्रावैव शुचेये पुदार्य । स्रुर्वाचीनॅवसुविदम्भर्गन्नो रथमिवाश्ची वाजिन्ऽस्रावेहन्तु ३६

त्रश्ववितीर्गोमेतीर्नऽउषासौ वीरवेतीह सदेमुच्छन्त भुद्रा? । घृतन्दुहोना विश्वतह प्रपीता यूयम्पति स्वस्तिभिहं सदी नहं ४०

पूषन्तर्व वृते वृयन्न रिष्येम् कदीचुन । स्तोतारेस्तऽइह स्मीस ४१

पथरपेथ्हं परिपतिंवचस्या कामैन कृतोऽग्रुभ्यानडुर्कम् । स नौ रासच्छुरुर्धश्चन्द्राग्रा धियेन्धियह सीषधाति प्र पूषा ४२

त्रीर्णि पुदा विचेक्रमे विष्णुर्गोपाऽत्रदिभ्यह । त्रुतो धर्माणि धारयेन् ४३

तद्विप्रांसो विपुन्यवो जागृवा ७ सुहं सिमन्धते । विष्णुोर्वत्परमम्पुदम् ४४ घृतवेती भुवेनानामभिश्रियोवीं पृथ्वी मेधुदुघे सुपेशेसा । द्यावोपृथिवी वर्रगस्य धर्मगा विष्केभितेऽग्रुजरे भूरिरेतसा ४५

ये ने÷ सुपताऽत्रपुप ते भेवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवेबाधामहे तान् । वसेवो रुद्राऽत्र्रीदित्याऽउपिरुस्पृशेम्मोग्रञ्चेत्तीरमधिराजमेक्रन् ४६

त्रा नांसत्या त्रिभिरेकादुशैरिह देवेभिर्यातम्मधुपेर्यमश्विना । प्रायुस्तारिष्टन्नी रपांं∵िस मृचतुह सेर्धतुन्द्रेषो भवेतह सचाुभुवां ४७

एष वु स्तोमौ मरुतऽडुयङ्गीर्मान्दार्बस्य मान्यस्य कारो? । एषा यसिष्ट तुन्वे वुयाँविद्यामेषवृजनेञ्जीरदीनुम् ४८

सुहस्तोमाः सुहर्छन्दसऽत्रु।वृतं सुहप्रमाऽत्रृषंयः सुप्त दैव्यां । पूर्वेषाम्पन्थामनुदृश्यु धीराऽत्रुन्वालेभिरे रुथ्योः न रुश्मीन् ४६

त्रायुष्यँवर्चस्य६ रायस्पोष्ठमौद्धिदम् । इद६ हिर्रगयुँवर्चस्वुजैत्रायाविशतादु माम् ४० न तद्रचां ऐसि न पिशाचास्तरिन्त देवानामोर्ज÷ प्रथमुजऐ ह्येतत् । यो बिभर्ति दाचायुग्ण६ हिर्रगयु€ स देवेषु कृगुते दीर्घमायु६ स मनुष्येषु कृगुते दीर्घमायुं÷ ४१

यदाबिभ्रन्दाचायुणा हिर्रणयह शुतानीकाय सुमनुस्यमीनाह । तन्मुऽत्र्राबिभ्रामि शुतशारिदायायुष्माञ्जरदेष्टिर्वथासीम् ५२ उत नोहिर्बुध्य÷ शृगोत्वजऽएकपात्पृथिवी संमुद्रश । विश्वे देवाऽत्रृतावृधो हवाना स्तुता मन्त्रीह कविशुस्ताऽत्र्रवन्तु ५३

डुमा गिरंऽस्रादित्येभ्यौ घृतस्रूहं सुनाद्राजंभ्यो जुह्या जुहोमि । शृणोर्तुं मित्रोऽस्र्रर्थमा भगौ नस्तुविजातो वर्रणो दच्चोऽस्रहशं÷ ४४

सप्तऽत्रृषंयुः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रैचन्ति सदुमप्रेमादम् । सप्तापुः स्वपेतो लोकमीयुस्तत्रं जागृतोऽत्रस्वप्तजौ सत्रसदौ च देवौ ४४

उत्तिष्ठ ब्रह्मगस्पते देव्यन्तस्त्वेमहे । उपुप्रयन्तु मुरुते÷ सुदानेवुऽइन्द्रे प्राशूर्भवा सची ४६

प्र नूनम्ब्रह्मंगुस्पतिर्मन्त्रॅंवदत्युक्थ्यम् । यस्मिन्निन्द्रो वर्रुणो मित्रोऽत्र्रर्युमा देवाऽत्र्रोकिणिस चक्रिरे ४७

ब्रह्मंगस्पते त्वमस्य युन्ता सूक्तस्यं बोधि तनयञ्ज जिन्व । विश्वन्तद्धद्रंयदवन्ति देवा बृहद्वेदेम विदर्थे सुवीराहः । यऽडुमा विश्वां विश्वकर्मा यो नं÷ पितान्नपतेन्नस्य नो देहि ४८

### गलितमन्त्राः --

यऽड्मा विश्वा भुवेनानि जुह्नदृषिहोंता न्यसीदित्पता ने÷ । सऽत्र्याशिषा द्रविणिमच्छमोनि प्रथमच्छदवेरारें ऽत्र्याविवेश ॥ विश्वकर्मा विमेनाऽत्र्यादिहोया धाता विधाता परमोत सन्दृक् । तेषीमिष्टानि सिम्षा मेदिन्त यत्री सप्तऽत्रृषीन्परऽएकेमाहे ॥ यो ने÷ पिता जीनिता यो विधाता धामीनि वेद भुवेनानि विश्वी । यो देवानीन्नामुधाऽएकऽएव तह सम्प्रश्नम्भुवीना यन्त्यन्या ॥ ग्रन्नपुतेन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिर्णः । प्रप्रं दातारेन्तारिषुऽऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ इति चतुस्त्रिंशोऽध्यायः

### म्रथ पञ्चन्निंशोऽध्याय<u>ः</u>

त्रपेतो र्यन्तु प्रायोस्प्रा देवपीयर्व÷ । त्रुस्य लोकश सुतार्वतः । द्युभिरहोभिरुक्तुभिर्व्यक्तँयुमो देदात्ववसार्नमस्मै १

स्विता ते शरीरेभ्यहं पृथिव्याँल्लोकमिच्छत् । तस्मै युज्यन्तामुस्त्रियहं २

वायुः पुनातु सविता पुनात्व्रग्नेभ्राजिसा सूर्वस्य वर्चसा । विमुच्यन्तामुस्त्रियाः ३

त्रुश्चत्थे वौ निषदेनम्पुर्णे वौ वस्तिष्कृता । गोभाजुऽइत्किलासथ यत्सनवेथ पूर्वषम् ४ सुविता ते शरीराणि मातुरुपस्थुऽत्राविपतु । तस्मै पृथिवि शम्भव ४

प्रजापेतौ त्वा देवतायामुपोदके लोके निर्दधाम्यसौ । ग्रपं नुहं शोश्चिद्घम् ६

पर्रम्मृत्योऽत्रनुपरेहि पन्थाँ वस्तेऽत्रुन्यऽइतरो देवयानीत् । चर्चुष्मते शृरावृते ते ब्रवीमि मा नं÷ प्रजा ७ रीरिषो मोत वीरान् ७

शॅवात्ह शह हि ते घृणिह शन्ते भवन्त्वष्टेकाह । शन्ते भवन्त्वग्रयह पार्थिवासो मा त्वाभिशूशुचन् ५

कर्ल्पन्तान्ते दिशुस्तुभ्यमार्प÷ शिवर्तमाुस्तुभ्यम्भवन्तु सिन्धेवह । ग्रुन्तरिच्च शिवन्तुभ्यङ्कर्ल्पन्तान्ते दिशहं सर्वा÷ ६

ग्रश्मेन्वती रीयते सहर्मभध्वमुत्तिष्ठतु प्रतरता सखायह । ग्रत्री जहीमोशिवा वेऽग्रसंञ्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वार्जान् १०

त्रपाघमपु किर्त्विषमपे कृत्यामपो रपे÷ । त्रपीमार्ग त्वमुस्मदपे दुःष्वप्नचेश सुव ११

सुमित्रिया नुऽत्रापुऽत्रोषेधयहं सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यत्री व्यन्द्रिष्म? १२

म्रुनुड्वाहंमुन्वारंभामहे सौरंभेय ७ स्वस्तये । स नऽइन्द्रंऽइव देवेभ्यो विह्नं÷ सुन्तारंशो भव १३ उद्वयन्तमंसस्परि स्वु÷ पश्यंन्तऽउत्तरम् । देवन्देवत्रा सूर्युमर्गन्मु ज्योतिरुत्तमम् १४

डुमञ्जीवेभ्यं÷ परिधिन्दंधामि मैषान्नु गादपंरोऽत्र्यर्थमेतम् । शृतञ्जीवन्तु शुरदं÷ पुरूचीरुन्तर्मृत्युन्दंधताम्पर्वतेन १५

त्रमुऽत्रायूं ७ षि पवसुऽत्रा सुवोर्जुमिषेञ्च नह । त्रमुरे बोधस्व दुच्छुनोम् १६

त्र्रायुष्मानग्ने हुविषां वृधानो घृतप्रतीको घृतयौनिरेधि । घृतम्पीत्वा मधु चारु गर्व्यम्पितेवं पुत्रमुभिरंचतादिमान्त्स्वाहां १७ परीमे गामनेषत् पर्युग्निमहषत । देवेष्वंक्रत् श्रव्हं कऽडुमा२ं॥ऽस्रादंधर्षति १८

क्रुव्यादेमुग्निम्प्रहिंगोमि दूरॅंबेमुराज्येङ्गच्छतु रिप्रवाहः । इहैवायमितरो जातवैदा देवेभ्यो हुव्यॅंबेहतु प्रजानन् १६

वहं वुपाञ्जीतवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्थ निर्हितान्पराके । मेदेसः कुल्याऽउप तान्त्स्रवन्तु सत्याऽएषामाशिषुः सन्नेमन्ता ए स्वाहां २०

स्योना पृथिवि नो भवानृद्धरा निवेशनी । यच्छी नुहं शर्म सुप्रथिहं । स्रपे नुहं शोशुंचदुघम् २१

त्रुस्मात्त्वमधिजातोसि त्वदयञ्जीयताम्पुर्न÷ । त्रुसौ स्वृर्गाये लोकायु स्वाही २२ इति पञ्चत्रिंशोऽध्यायः

### ग्रथ षट्त्रंशोऽध्यायः

ऋचुँवाचुम्प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्रागम्प्रपद्ये चचुः श्रोत्रम्प्रपद्ये। । वागोर्ज÷ सहौजो मियं प्रागापानौ १

यन्में च्छिद्रञ्चर्तुषो हद्यस्य मनसो वातितृगुम्बृहस्पतिमें तर्दधात । शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पति÷ २

भूर्भुवुहं स्व÷ । तत्सिवितुर्वरेरायुम्भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न॑÷ प्रचोदयात् ३

कर्या नश्चित्रऽत्राभ्वदूती सुदावृधिः सर्वा । कया शचिष्ठया वृता ४

कस्त्वी सत्यो मदीनाम्मि हिष्ठो मत्सदन्धीसह । दृढा चिदारुजे वस्री ४

त्रुभी षु गुहं सर्वीनामविता जैरितृगाम् । शुतम्भैवास्यूतिभि÷ ६

कया त्वन्नेऽऊत्याभिप्रमेन्दसे वृषन् । कर्या स्तोतृभ्युऽग्राभेर ७

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शन्नोऽत्रस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ५ शन्नी मित्रश्र शॅवर्रण्हं शन्नी भवत्वर्युमा । शनुऽइन्द्रो बृहस्पतिहं शन्नो विष्णुरुरुक्रमश् ६

शन्नो वार्त÷ पवताुं शन्नस्तपतु सूर्व÷ । शन्नुहं किनेक्रदद्देवश पुर्जन्यौऽत्रुभिवेर्षतु १०

ग्रहीनि शम्भवन्तु नुहं शह रात्रीहं प्रतिधीयताम् । शन्नेऽइन्द्राग्नी भेवतामवीभिहं शन्नुऽइन्द्रावरुंगा रातहेव्या । शन्नेऽइन्द्रापूषगाु वार्जसातो शमिन्द्रासोमां सुविताय शँवो? ११

शन्नो देवीरभिष्टेयुऽस्रापी भवन्तु पीतये । शॅंथोरभिस्नेवन्तु नहं १२

स्योना पृथिवि नो भवानृ चुरा निवेशनी । यच्छी नुहं शर्म सुप्रथिहं १३

त्रापो हि ष्ठा मेयोभुवस्ता नेऽऊर्जे देधातन । मुहे रणीय चर्चसे १४

यो वं÷ शिवर्तमो रसुस्तस्यं भाजयतेह नं÷ । उशतीरिव मातरं÷ १४ तस्माऽत्ररंङ्गमाम वो यस्य ज्ञयाय जिन्वंथ । त्रापौ जुनयंथा च नहं १६

द्यौश्रशान्तिरन्तरिन्तुः शान्ति÷ पृथिवी शान्तिरापुः शान्तिरोषेधयुः शान्ति÷ ।

वनुस्पत्तेयुहं शान्तिर्विश्वे देवा? शान्तिर्ब्रह्म शान्तिहं सर्वृह शान्तिहं शान्तिरेव शान्तिहं सा मा शान्तिरेधि १७

दृते दृह है मा मित्रस्य मा चर्चुषा सर्वाणि भूतानि समीचन्ताम् । मित्रस्याहञ्जर्चुषा सर्वाणि भूतानि समीचे । मित्रस्य चर्चुषा समीचामहे १८

दृते दृह है मा । ज्योक्ते सुन्दृशि जीव्यासुञ्जयोक्ते सुन्दृशि जीव्यासम् १६

नर्मस्ते हरसे शोचिषे नर्मस्तेऽग्रस्त्वर्चिषे । ग्रुन्याँस्तेऽग्रुस्मत्तेपन्तु हेतर्य÷ पावुकोऽग्रुस्मभ्यं शिवो भेव २०

नर्मस्तेऽग्रस्तु विद्युते नर्मस्ते स्तनयिबवै । नर्मस्ते भगवन्नस्तु यतुहं स्व÷ सुमीहंसे २१

यतौयतः सुमीहिस्रे ततौ नोऽत्रभयङ्कर । शन्ने÷ कुरु प्रजाभ्योभयन्नः पुशुभ्ये÷ २२

सुमित्रिया नुऽत्रापुऽत्रोषेधयह सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु ब्रोस्मान्द्रेष्टि बर्च व्यन्द्रिष्म? २३ तच्च चुर्देविहितम्पुरस्तीच्छुक्रमुच्चेरत् । पश्येम श्रर्दे÷ श्तञ्जीवेम श्रर्दे÷ श्तिह शृग्रीयाम श्रर्दे÷ श्तम्प्रबेवाम श्रर्दे÷ श्तमदीनाह स्याम श्रर्दे÷ श्तम्भूयेश्च श्रर्दे÷ श्तात् २४

इति षट्त्रंशोऽध्यायः

### **ग्रथ** सप्तत्रिंशोऽध्यायः

देवस्यं त्वा सवितुः प्रसुव्लेश्विनौर्बाहुभ्याम्पूष्णो हस्ताभ्याम् । स्रादंदे नारिरसि १

युञ्जते मर्नऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिते÷ । वि होत्रो दधे वयुनाविदेकुऽइन्मुही देवस्य सिवृतुः परिष्टुतिः २

देवी द्यावापृथिवी मुखस्ये वामुद्य शिरौ राध्यासन्देवयर्जने पृथिव्या? । मुखाये त्वा मुखस्ये त्वा शीर्ष्णे ३

देव्यो वम्रचो भूतस्य प्रथमुजा मुखस्य वोद्य शिरौ राध्यासन्देवयर्जने पृथिव्याः । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शीर्ष्णे ४

इयत्यग्रेऽन्रासीन्मुखस्यं तेद्य शिरौ राध्यासन्देवयर्जने पृथिव्या? । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शीर्ष्णे ४

इन्द्रस्यौर्ज स्थ मुखस्य वोद्य शिरौ राध्यासन्देवयर्जने पृथिव्या? । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शीर्ष्णे । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शीर्ष्णे । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शीर्ष्णे ६

प्रैतु ब्रह्मंगुस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । ग्रच्छा वीरन्नर्थम्पङ्किराधसन्देवा युज्ञन्नयन्तु नः । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शीर्ष्णे । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शीर्ष्णे ।

# मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शीर्ष्ण ७

मुखायं त्वा वृष्णं÷ शुक्ना धूंपयामि देवयर्जने पृथि्वयाः । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शुंष्णिं । मुखायं त्वा वृष्णं÷ शुक्ना धूंपयामि देवयर्जने पृथि्वयाः । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शुंष्णिं । मुखायं त्वा वृष्णं÷ शुक्ना धूंपयामि देवयर्जने पृथि्वयाः । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शुंष्णिं ।

त्रृजवै त्वा साधवै त्वा सिद्धात्यै त्वी । मुखाये त्वा मुखस्यं त्वा शीर्ष्णे । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शीर्ष्णे । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शीर्ष्णे १० ष्रमार्यं त्वा मुखार्यं त्वा सूर्यस्य त्वा तर्पसे । देवस्त्वां सविता मध्वांनक्तु पृथिव्याः सुु्रस्पृशंस्पाहि । स्रुर्चिरंसि शोचिरंसि तपोसि ११

ग्रनिधृष्टा पुरस्तिदुग्नेराधिपत्युऽग्रायुर्मे दाह पुत्रविती दिन्नगुतऽइन्द्रस्याधिपत्ये प्रजाम्मे दाह । सुषदी पृश्चाद्देवस्ये सिवृतुराधिपत्ये चर्न्नुमें दुाऽग्राश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोषम्मे दाह । विधृतिरुपरिष्टाद्बृहस्पतेराधिपत्युऽग्रोजो मे दा विश्वीभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्पाहि मनोरश्वीसि १२

स्वाहां मुरुद्धिः परिश्रीयस्व दिवः सुपुरस्पाहि । मधु मधु मधुं १३

गर्भो देवानिम्पिता मेतीनाम्पिते÷ प्रजानीम् । सन्देवो देवेने सिवुत्रा गेतु सिः सूर्वेण रोचते १४

समुग्निर्ग्निनां गतु सन्दैवेन सिव्तृत्रा सि सूर्वेणारोचिष्ट । स्वाहा समुग्निस्तपंसा गतु सन्दैव्येन सिव्तृत्रा सि सूर्वेणारूरुचत १५

धृतां दिवो विभाति तपसस्पृथिव्यान्धृतां देवो देवानाममर्त्यस्तपोजाः । वाचेमुस्मे नियेच्छ देवायुर्वम् १६

ग्रपंश्यङ्गोपामनिपद्यमानुमा चु परा च पृथिभिश्चरन्तम् ।

स सुधीचीं स विषूचीर्वसीनुऽत्रावरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तः १७

विश्वीसाम्भुवाम्पते विश्वेस्य मनसस्पते विश्वेस्य वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते । देवुश्रुत्त्वन्देव घर्म देवो देवान्पाह्यत्र प्रावीरन् वान्देववीतये । मधु माध्वीभ्याम्मधु माधूचीभ्याम् १८

हुदे त्वा मनेसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा । ऊर्ध्वोऽग्रेध्वरन्दिवि देवेषु धेहि १६

पिता नौसि पिता नौ बोधि नर्मस्तेऽत्रस्तु मा मौ हिहसीहं । त्वष्टृंमन्तस्त्वा सपेम पुत्रान्पशून्मियं धेहि प्रजामुस्मासुं धेह्यरिष्टाहह सुह पत्या भूयासम् २०

ग्रहं÷ केतुनां जुषता७ सुज्योतिज्यीतिषा स्वाहां । रात्रिं÷ केतुनां जुषता७ सुज्योतिज्यीतिषा स्वाहां २१ इति सप्तत्रिंशोऽध्यायः

#### **ग्रथाष्ट्रात्रिंशोध्यायः**

देवस्यं त्वा सिवतुः प्रसिव्वेशिनोर्बाहभ्यम्पूष्णो हस्तभ्याम् । ग्राददेदित्यै रास्त्रीसि १ इड्ऽएह्यदितुऽएहि सरस्वत्येहि । ग्रसावेह्यसावेह्यसावेहि २

त्र्रदित्यै रास्त्रीसीन्द्रारयाऽउष्णीषे÷ । पूषासि घुर्मायं दीष्व ३

त्रुश्विभ्यम्पिन्वस्व सर्रस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्रीय पिन्वस्व । स्वाहेन्द्रीवृत्स्वाहेन्द्रीवृत्स्वाहेन्द्रीवत् ४

यस्ते स्तर्न÷ शशयो यो मयोभूर्यो रेत्वधा वसुविद्यः सुदर्त्र÷ । येनु विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धार्तवेकह । उर्वान्तरिन्नमन्वेमि ४

गायुत्रञ्छन्दोस् त्रेष्टुंभुञ्छन्दोस् द्यावीपृथिवीभ्यन्ति। परिगृह्णाम्यन्तरिचेणोपयच्छामि । इन्द्रीश्विना मध्नेनः सार्घस्य घुर्मम्पति वसेवो यजेत वाट् । स्वाहा सूर्यस्य रुश्मये वृष्टिवनेये ६

सुमुद्रायं त्वा वार्ताय स्वाही सिर्रायं त्वा वार्ताय स्वाही । ग्रुनाधृष्यायं त्वा वार्ताय स्वाहीप्रतिधृष्यायं त्वा वार्ताय स्वाही । ग्रुवस्यवे त्वा वार्ताय स्वाहीशिमिदायं त्वा वार्ताय स्वाही ७

[Yajur Veda]

इन्द्रीय त्वा वस्नुमते रुद्रविते स्वाहेन्द्रीय त्वादित्यविते स्वाहेन्द्रीय त्वाभिमातिष्ने स्वाही । सुवित्रे त्वंऽत्रमुभुमते विभुमते वार्जवते स्वाहा बृहस्पतेये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाही ५ युमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाही । स्वाही घुर्मायु त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाही । स्वाही घुर्मायु हिमीयु स्वाही घुर्मिशे हिमीये हिम

विश्वाऽत्राशां दिन्नगुसिद्धशनिदेवानयां हिह । स्वाहांकृतस्य घुर्मस्य मधों एष्वतमिश्वना १०

दिवि धोऽइमॅषुज्ञमिमॅषुज्ञन्दिवि धोह । स्वाहाग्रये युज्ञियाय शॅषजुं भर्यह ११

त्रश्विना घुर्मम्पतिह हार्द्धानुमहिर्दिवाभिरूतिभि÷ । तुन्त्रायिगु नम्ो द्यावीपृथिवीभ्यीम् १२

त्रप्रातामुश्विनां घुर्ममनु द्यावांपृथिवीऽत्र्रमिहसाताम् । इहैव रातयं÷ सन्तु १३

रुषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मेणे पिन्वस्व ज्ञायं पिन्वस्व द्यावीपृथिवीभ्योम्पिन्वस्व । धर्मासि सुधर्मामैन्युस्मे नृम्णानि धारय ब्रह्मं धारय ज्ञुत्रन्धीरय विशिन्धारय १४

स्वाहां पूष्णे शरेसे स्वाहा ग्राविभ्युह स्वाहां प्रतिर्वेभ्ये÷ । स्वाहां पितृभ्येऽऊर्ध्वबंहिभ्यों घर्मुपाविभ्युह स्वाहा द्यावीपृथिवीभ्या<u></u>ं स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्ये÷ १५

स्वाहां रुद्रायं रुद्रहूतिये स्वाहा सञ्जयोतिषा ज्योति÷ । ग्रहं÷ केतुनां जुषता ७ सुज्योतिज्योतिषा स्वाहां । रात्रिं÷ केतुनां जुषता ७ सुज्योतिज्योतिषा स्वाहां । मधुं हुतमिन्द्रेतमेऽत्रुग्नावृश्यामं ते देव घर्म नमस्तेऽत्रस्तु मा मां हिहसीं १६

म्रभीमम्मेहिमा दिवुँविप्रौ बभूव सुप्रथीह । उत श्रवंसा पृथिवी ७ सहसींदस्व महाराँ ऽत्रीसि रोचस्व देवुवीतेमह । विधूममीग्रेऽग्ररुषम्मियेध्य सृज प्रेशस्त दर्शतम् १७

या ते घर्म दिव्या शुग्या गीयत्रया हिवधाने । सा तुऽत्राप्यीयतान्निष्टचीयतान्तस्यै ते स्वाही । या ते घर्मान्तरिन्ने शुग्या त्रिष्टुभ्याग्नीधे । सा तुऽत्राप्यीयतान्निष्टचीयतान्तस्यै ते स्वाही । या ते घर्म पृथिव्या ए शुग्या जगत्या ए सदस्या । सा तुऽत्राप्यीयतान्निष्टचीयतान्तस्यै ते स्वाही १८

चुत्रस्यं त्वा पुरस्पाय ब्रह्मंगस्तुन्वम्पाहि । विशस्त्वा धर्मगा वयमनुक्रामाम सुविताय नव्यसे १६

चर्तु÷स्रक्तिर्नाभिर्मृतस्यं सुप्रथा्हं स नौ विश्वायुं÷ सुप्रथा्हं स नै÷ सुर्वायुं÷ सुप्रथांह । त्रपु द्वेषोऽत्रपु ह्नरोन्यवंतस्य सश्चिम २०

घर्मैतत्ते पुरीषन्तेन वर्धस्व चा चे प्यायस्व । वृधिषीमहि च वयमा चे प्यासिषीमहि २१ ग्रिचिक्रदृह्रषा हरिर्महान्मित्रो न देर्शतः । सह सूर्येण दिद्युतदुद्धिर्निधिः २२

सुमित्रिया नुऽत्रापुऽत्रोषिधयह सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यञ्ची व्यन्द्रिष्म? २३

उद्वयन्तर्मसुस्परि स्वः पश्येन्तुऽउत्तरम् । देवन्देवत्रा सूर्युमर्गन्मु ज्योतिरुतुमम् २४

एधौस्येधिषीमहि सुमिदिसि तेजौसि तेजो मिय धेहि २४

यावेती द्यावीपृथिवी यावेच्च सप्त सिन्धेवो वितस्थिरे । तावेन्तमिन्द्र ते ग्रहंमूर्जा गृह्णाम्यिचीतम्मिये गृह्णाम्यिचीतम् २६

मिय त्यदिन्द्रियम्बृहन्मिय दत्तो मिय क्रतुं÷ । घुर्मस्त्रिशुग्विरोजिति विराजा ज्योतिषा सुह ब्रह्मेगा तेजेसा सुह २७

पर्यसो रेतुऽत्राभृतन्तस्य दोहंमशीमृह्युत्तरामृत्तरा ए समीम् । त्विषं÷ सुँवृक्क्रत्वे दर्ज्ञस्य ते सुषुम्णस्यं ते सुषुम्णाग्निहुतः । इन्द्रंपीतस्य प्रजापंतिभिज्ञतस्य मधुंमतुऽउपंहूतऽउपंहूतस्य भन्नयामि २८

इत्यष्टात्रिंशोध्यायः

### **ग्र**थैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

स्वाही प्रागेभ्यहं साधिपतिकेभ्यहं । पृथिव्ये स्वाहाग्रये स्वाहान्तरिज्ञाय स्वाही वायवे स्वाही । दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाही १

दिग्भ्यः स्वाही चुन्द्राय स्वाहा नर्चत्रेभ्युः स्वाहाद्धः स्वाहा वर्रुणायु स्वाही । नाभ्ये स्वाही पूतायु स्वाही २

वाचे स्वाही प्राणाय स्वाही प्राणाय स्वाही । चर्चुषे स्वाहा चर्चुषे स्वाहा श्रोत्रीय स्वाही ३

मनेस्हं कामुमार्कूतिँवाचः सत्यमेशीय । पुशुना ७ रूपमन्नस्य रसो यशहं श्रीः श्रीयताम्मयि स्वाही ४

प्रजापितिः सिम्भ्रियमीणः सुम्राट्सम्भृतो वैश्वदेवः सिहसुन्नो घुर्मः प्रवृक्तस्तेज्ऽउद्यंतऽत्राश्चिनः पर्यस्यानीयमिन पौष्णो विष्युन्दमिन मारुतः क्लर्थन् । मारुतः क्लर्थन् । मैत्रः शरीस सन्ताब्यमिन वायुव्यो ह्रियमीणऽत्राग्नेयो हूयमिनो वाग्घुतः ५

स्विता प्रथमेह्निमिर्द्वितीये वायुस्तृतीयेऽत्रादित्यश्चेतुर्थे चन्द्रमहि पञ्चमऽत्रातुः षष्ठे मुरुते÷ सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे । मित्रो नेवमे वर्रणो दशुमऽइन्द्रेऽएकादुशे विश्वे देवा द्वीदुशे ६ उग्रर्श्व भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च । सासुह्नाँश्चीभियुग्वा चे विद्विपुर स्वाही ७

म्रुग्निः हृदयेनाशिनिः हृदयाग्रेगी पशुपितिङ्कृत्स्त्रहृदयेन भुवँषुक्ना । शुर्वम्मतिस्त्राभ्यामीशीनम्मुन्युनी महादेवमन्तः पर्शुव्येनोग्रन्देवँवैनिष्ठुनी विसष्ठहृनुः शिङ्गीनि कोश्याभ्यीम् ५ उग्रँल्लोहितेन मित्रः सौवित्येन रुद्रन्दौर्वत्येनेन्द्रीम्प्रक्रीडेनी मुरुतो बलीन साध्यान्प्रमुद्दी । भवस्य कराठचेः रुद्रस्यीन्तः पार्श्वम्महादेवस्य वकृच्छ्वस्य विनिष्ठः पेशुपतेः पुरीतत् ६

लोर्मभ्युः स्वाहा लोर्मभ्युः स्वाहां त्वचे स्वाहां त्वचे स्वाहा लोहितायु स्वाहा लोहितायु स्वाहा मेदीभ्युः स्वाहा मेदीभ्युः स्वाहां ।

मां ऐसे भ्यहं स्वाही मां ऐसे भ्यहं स्वाहा स्नाविभ्यहं स्वाहा स्नाविभ्यहं स्वाहास्थभ्यहं स्वाहां मुजभ्यहं स्वाही मुजभ्यहं स्वाही।

रेतेसे स्वाही पायवे स्वाही १०

ग्रायासाय स्वाही प्रायासाय स्वाही सँग्रासाय स्वाही वियासाय स्वाहीद्यासाय स्वाही । शुचे स्वाहा शोचेते स्वाहा शोचेमानाय स्वाहा शोकीय स्वाही ११

तपेसे स्वाहा तप्येते स्वाहा तप्येमानाय स्वाही तुप्ताय स्वाही घुर्माय स्वाही । निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्त्यै स्वाहां भेषुजाय स्वाहां १२

युमायु स्वाहान्तिकायु स्वाहां मृत्यवे स्वाहां । ब्रह्मेणे स्वाहां ब्रह्महत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्युः स्वाहा द्यावांपृथिवीभ्यां ध्रे स्वाहां १३

इत्येकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

### ग्रथ चत्वारिंशोऽध्यायः

ईशा वास्यमिदह सर्वंयत्किञ्च जर्गत्याञ्जर्गत् । तेने त्यक्तेने भुञ्जीथा मा गृंधह कस्ये स्विद्धनेम् १

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समहि । एवन्त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे २

त्रुसुर्या नाम ते लोकाऽत्रुन्धेनु तमसावृताः । ताँस्ते प्रेत्यापिगच्छन्ति ये के चत्महनो जनाः ३

ग्रनेजुदेकुम्मनेसो जवीयो नैनेद्देवाऽग्राप्तिवुन्पूर्वमर्शत्। तद्धावेतोन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मौतुरिश्वी दधाति ४

तदेजित तन्नेजिति तहूरे तर्हन्तिके । तदुन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ४

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्येति । सर्वभूतेषु चात्मानुन्ततो न विचिकित्सति ६

यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानृतः । तत्र को मोहहं कः शोकऽएकुत्वमनुपश्यंतहं ७

स पर्वगाच्छुक्रमेकायमेवुगमेस्नाविरः शुद्धमपीपविद्धम् । क्विमेनीषी पेरिभूशे स्वेयम्भूर्याथातथ्यतोर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यहं समोभ्यहं । ५ ग्रुन्धन्तमुहं प्रविशन्ति वेसेम्भूतिमुपासेते । ततो भूर्यऽइवु ते तमो वऽउ सम्भूत्याॱ रताः ६

ग्रुन्यदेवाहः संम्भवादुन्यदीहुरसंम्भवात् । इति शुश्रुम् धीराणुँवे नुस्तद्विचचित्तुरे १०

सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्तद्वेदोभर्यः सह । विनाशेनं मृत्युन्तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमञ्जते ११

म्रुन्धन्तम्हं प्रविशन्ति येविद्यामुपासेते । ततो भूयंऽइव ते तमो यऽउं विद्यायां ७ रताः १२ म्रुन्यदेवाहर्विद्यायांऽम्रुन्यदाहुरविद्यायाह । इति शुश्रुम् धीरांगाँये नुस्तद्विचचित्त्ररे १३

विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयेह सह । त्रविद्यया मृत्युन्तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते १४

वायुरनिलम्मृतमथेदम्भस्मन्तिः शरीरम् । ग्रो३म् । क्रतौ स्मर । क्लिबे स्मर । कृत७ स्मर १५

त्रम्भे नयं सुपर्था रायेऽत्रसमान्विश्वनि देव वयुनिनि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जेहराणमेनो भृयिष्ठान्ते नर्मऽउक्तिंविधेम १६ हिर्गमयेन पात्रेण सुत्यस्यापिहितम्मुख्नम् । योसाविद्वित्ये पुरुष्हं स्रोसावुहम् । त्रो३म् खम्ब्रह्मं । १७

## इति चत्वारिंशोऽध्यायः

# इत्युत्तरविंशतिः । इति माध्यन्दिनवाजसनेयिशुक्लयजुर्वेदसंहिता